# बिपता

## <sub>केषिका</sub> श्रीमतो उमा नैहरू

हिन्दुस्तान प्रेस—इलाहाबाद १९२९

### बिपता

जान मेज़फ़ील्ड के अँग्रेज़ी स्नामा ''ट्रेजिडी आफ़ नैन'' का हिन्दी अनुवाद

## ड्रामा के

#### एक्टर श्रीर उनके पार्ट

विनियम पारिजटर—एक मामूली हैसियत का किसान

मिसेज़ पाजिटर—विलियम पारिजटर की बीबी

नेनी पारिजटर—मिस्टर श्रीर मिसेज़ पारिजटर की लड़की

नैन हार्डविक—बिन माँ बाप की लड़की मिस्टर पारिजटर
की भान्जी

हिक गविंल — गांव के एक खुशहाल किसान का शौकीन मिज़ाज बेटा।

बैफ.र पियर्स-माजा बजाने बाला। अस्सी वर्ष की उम्र बहुत ग्ररीय। कुछ पागल सा।

मारटी पियर्स-जैक्र पियर्स का रिशतेदार

बोभी बार्कर-गाँव का एक लड़का

प्रजिन } —दे। लड़िकयाँ सूज़न

मिस्टर इ —गाँव के पादरी

केप्टन डिकसन—सरकारी पुलिस अफ़्सर

शर्वन-पुलिस का सिपाही

## भूमिका

मेजफ़ीलड की "ट्रैजिडी आफ नैन" जिसका अनुवाद "विपता" है अपने तर्ज का एक विल्कुल ही अनेखा डूमा है। बोल-नाल देहातो, जगह एक किसान का घर, खेग देहाती मर्दे औरतें, मौक़ा एक छोटी सी दावत। चार पांच बजे शाम से कहानी शुरू होकर दस ग्यारह बजे रात तक ख़तम हो जाती है। इतने थोड़े समय में और इन छोटी मोटी सीधी सादी रोज-मर्रा की बातों में मेजफ़ीलड ने "नैन" ही की नहीं बलिक इन्सान की जिन्दगी की सब से गहरी और दुखभरी टै, जिडी (विपता) की तसवीर खींच दो है। इसी जिए मैंने इस किताब का नाम "विपता" रक्का है।

इस पुरतक को पढ़ कर हम हैरान रह आते हैं कि इक्नलिस्तान के महाहूर कि शेवसपीयर के जमाने से लेकर, मेजफील्ड के समय तक अंगरेजी जवान और विचार कहाँ जा पहुँचे। शेवस-पीयर की शायरी की बहारें, काँचे ख्यालों के जमघट आकाश पर बहती हुईगक्ता के समान हैं। मेजफील्ड ने देहाती दूटी फूटी जबान में अधकक्यें रच्यालों में और ग्रारीव विसानों की रोज़- बर्रीकी बाती में इसी आकाश गङ्गा के खमीन पर बहाकर दिखा दिया है। में तो इस किताव को पढ़ कर दङ्ग रह गई। आज से कुछ ही समय पहिले तक हमारी नजरें उपर ही के कठी रहती की। राजाओं रानिओं रहसों, और अमिरों, की मुसीबतों में ही हमें इन्सान के जीवन की असलो ट्रेजिडी दिखा दिया करती की। और छे। दे खड़े असव इन्हीं के दुखों और सुखों के राग अज्ञापा करते थे।

पर अब वह पुराने सक्य बाग सुरमा गये और मुरमा रहे हैं।
आसमान की तरफ से अब इमारी निगाहें कुछ जमीन की तरफ को फिर रही हैं। और यह दिखलाई देना शुरू हो गया है कि
दुनिया की सब से बड़ी विपता गरीबों का जीवन है। और उन्हीं
के सुख दुख को ओर ध्यान देना, उनकी तसवीरें दिखा कर
सेतों को जगाना शायरी और साहित्य का असली और पंतित्र
कर्तव्य है। "है जिडी आफ, नैन" जैसी पुस्तकों की सब में बड़ी
खूबी यह है कि वे इमारे ख़्याल को अमीरों और रईसों के
जीवन से हटा कर गरीबों के दुःखों की ओर ले जाती हैं। ऐसे
भर बहुत कम होगे जिनमें 'मिसेज पारंजिटर' और 'नैन' न हों।
बन घरों की हालत को सुधारना, गिरे हुओं के। डमारना जिन्हगी

की सब से बड़ी आवश्कता है। "ट्रैजिडी आफ, नैंत्" इंस आवश्कता की जीती जागती तसवीर खेंच कर हमारे सामने रख देती है। इसी लिये मैंने इसका अनुवाद किया।

अनुवाद करने में जो किठनाइयाँ हुई वह बयान नहीं की आ सकती। इनका कुछ अन्दाज़ा उसी की हो सकता है जो में अ फि. लंड की किसी पुस्तक के दें। एक स. फों का तर्ज्य मा करके . खुर देखे। मुक्ते एक किठनाई और भी थी। मैंने से लिया था कि किताब भर में ऐसा एक लफ़्ज़ भी न आने पाये जो अनपढ़ मुसलमान या हिन्दू औरत या मर्द न समम सके। यह बात में कहाँ तक निवाह सकी पढ़ने वाले खुद हो देख सके गे। नाटक के एक्टरों के नाम इस लिये नहीं बदले कि यूरोप के और हमारे रहन सहन में बड़ा फ. कि है नाम बदलने से यह फ़र्क बहुत खटकता। ज वान ऐसी रक्खी गई है कि जो मामूली रेसाई घरानों में बोली जाती है। महावरे मिले जुले इस्तेमाल किये गये हैं जो मैंने खुद हिन्दू और मुसलमान घरानों में बोले जाते सुने हैं।

द्रलाहाबाद ) ८-१-२९ एमा नैहरू

एक्ट पहिला स्रोन १

एक्ट दूसरा सीन १

एक्ट तीसरा

स्रोन १

**1−4** =

49-124

१२६—<sub>२०४</sub>

#### एक्ट १

सीन-सेवर्न नदी के किनारे बाड-श्रोक में एक छोटे किसान के मकान की रसाई । सन् १८१० ई० ।

[ मिसेज पारजिटर सेव काट रही हैं श्रीर जेनी श्राटा गूँघ रही है।—जेनी श्राले से भाटे की मटकी उतारती है।]

जेनी—श्रम्मा, नौकरी से लौट के मुक्ते यह जगह वड़े श्रमन चैन की सी मालूम होती है।

मिसेज़ पारजिटर—हां, बच्ची ! तेरे श्रा जाने से शायद श्रव मुभे भी कुछ चैन मिले । '

जेनी—असमा ! तमाशा तो देखो हमारी मालिकन बिझौने पर पड़े ही पडे सबेरे चाय पी लिया करती थी।

मि॰ पा॰—दची, श्रव तू श्रा गई है तो शायद मुभे भी चाय-वाय नसीव हो जाया करे। इतना कुछ भेल चुकी, तो अब कहीं वह दिन आया कि मेरे भी कुछ आंग लगे ! जेनी—ऐसा क्यों कहती हो, अम्मा ?

मि० पा०—इस लौडिया की वजह से—और क्यों?— फिरती है कमबख़त बिजार बैल के से दीदें किये!

जेनी—कौन ? बहन नैन को कहती हो, अम्मा ?

मि॰ पा॰—चल, काम कर अपना । ...क्या कहूँ
अभी मुआ सौदा भी नहीं आ चुका !

जेनी—अम्मा, मुफे तो सब चीज़ें बनती दिखाई
नहीं देतीं। सूरज इबते ही तो लोग आ जायेंगे।

मि॰ पा॰—चीज़ें तो बननी ही हैं। बकती क्यों है ?
जेनी—अम्मा, डिक गर्बिस के सिवा और कौन कीन

#### जेनी—सुगड़ भलाई कैसी, श्रमा ?

मि॰ पा॰—उनके वचों को नहला धुला के विचारी उनके होते सोतों का हाथ बटाती है! कौन जाने यह दलिइर मोरी के की छे कहाँ कहाँ लोटते फिरते होंगे! इनके चीथ छे बैठे वैठे गूंथती है! कोई पूछे भला यह काल को न्योता देना नहीं तो और क्या है? कम बख़त कही हम सब को भी न समेट बैठे—लगा दे रोग कहीं से लाके! [कुसीं लाने जाती है] क्यों री! यह मै तुभसे के हज़ार दफ़ा कहूँ तू यह अपनी चीज़ें इधर उधर न फेकती फिरा कर ? देख तो, इस कुसीं पर यह क्या पड़ा है?

जेनी-क्या है, अम्मा ?

मि०पा०—है क्या ? यह देख, तेरा केाट है ! यह फट गया तो रोज़ तुमें कौन नये नये कोट बना देगा ? सुन रक्खों ! यहाँ यह लापरवाई नहीं चलेगी। सवेरे से शाम तक मुक्ते तेरे कमबज़त कपड़े ही सम्हालते जाता है! अपाहज, फूश्रड़ कहीं की!

जेनी—यह कोट मेरा नहीं है, श्रभ्मा ! वहन नैन का है।

मि० पा०—तो श्रव तक मुँह क्यों किल गया था? . श्रच्छा !—हाँ! तो यह उनका है! लाओ ज़रा देखूँ तो इनके खीसों में क्या है। [जेब ट्योछती है] यह क्या ? बन्नो की गोरी गोरी गर्दन के फ़ीते! . . . श्रौर यह क्या ? [ एक कागृज़ निकालती है ] श्ररे! श्रच्छा, यह बातें!

जेनी—ग्रम्मा, यह क्या है? ख़त है क्या?

भि॰ पा॰—यह चरित्तर !—श्रच्छा ! [कागृज के देखती है]

- जेनी—[पीछे से भॉक कर ] श्रम्मा! यह तो डिक गर्विल के हाथ का मालूम होता है।
- मि० पा०—तू जा त्रापना काम देख ! [कागृज़ को जेब में रख लेती है ] मैं उसे दे दूँगी। . . दूर यहाँ से, कमबखत ! मैं तेरे गुदड़े सहेज चुकी। [कोट को दूर एक कोने में फेंक देती है ]
- जेनी—अरे अम्मा! वह गंदी नॉद में चला गया! मिं० पा०—जाये!—मेरी वला से!
- जेनी—विल्कुल नास है। गया !—इसे अब वह क्या पहनेगी!
- मि॰ पा॰—पेंडे सुई जाड़े में !—सीखेगी तो !— चीज़े इधर उधर फिकनी तो वंद होंगी ! . . . यह उधर कहाँ चली ?
- जेनी-निचोड़ के टांग दूँ, अस्मा !
- मि० पा०- ख़बरदार जो तूने हाथ लगाया! लौट-

चल, 'इधर-काम कर। श्रपनां ।' यह मूँडी काटी जाने, उसका काम जाने !

जेनी—मूँडी काटी !—यह क्या कहती हो, श्रम्मा ? मि० पा०—में यही कहती हूं। वह है मूँडीकाटी ! जेनी—यहन नैन ?—यह क्यों ?

मि० पा०—श्रारे ! तो शायद तेरे बाबू ने तुभे अभी नहीं वताया ।

जेनी—नहीं तो ! बात क्या है, ऋम्मा ?

मि० पा०--दौड़ ! दौड़ ! देख तो, शायद डिक सामान लेकर आ गया।

जेनी—[खिदकी के पास जाकर] कोई भी नहीं है, अम्मा!

मि॰ पा॰—भाड़ में जाये ! . . . अच्छा तो सुन। पर देख पेट में रखना ! वात कहते फिरने की नहीं है । सुना ? इस के वावू ने—इसी तेरी वहन नैन के बाबू ने—तेरे वावू की वहन के। ज्याहा था—

जेनी-यह तो मैं जानती हूं, श्रम्मा !

मि० पा०—बात न काट। बड़ों की बात नहीं काटते ! सुन। इन्हीं बीबी बन्नों के बाबू कें। जो श्राज दिमाग़ के मारे पाँव ज़मीन पे नहीं धरतीं— फाँसी हुई थी।

जेनी-फाँसी हुई थी ?

मि० पा०-हाँ !--न्तस्टर जेल में।

जेनी-क्या किया था, अम्मा?

मि० पा०-भेड़ी चुराई थी। यह किया था!

जेनी-श्रच्छा ! इसी से उन्हें फाँसी हुई?

मि० पा०-भला ऐसा कहीं भलेमान से में भी सुना

है ?

जेनी-इसी लिए नैन यहाँ श्राई है?

मि० पा०—श्रौर नहीं तो क्या ? सब तेरे बाप के करतूत हैं।

जेनी—श्रम्मा ! तो मैने अच्छी नौकरी छोड़ी ! क्या जानती थी यहां चोर उचकों में श्रान फंसूंगी।

मि॰ पा॰—बच्ची, तेरे वाबू की मत मारी गई है! इन पर ख़ुदा की मार है! कौन जाने क्यो इस कमबख़त को गले का हार बनाये हुए हैं!

जेनी—इसे देख के मामी याद पडती होंगी।

मि॰ पा॰—पहले जिस का हाथ पकड़ा है उस का तो पूरा करें। मामियों, चाचियों की याद तो पीछे रही। मैं ही जानती हूँ जब से नैन इस घर में श्राई है, मुक्त पे क्या बीत रही है! मैं तो हाड़ मांस की हूँ। लोहा मुश्रा भी तो अब तक गल के रह गया होता! जेनी-यह लो बाबू आ गये।

मि० पा०—सर्वेरे का खाना इन्हें श्रव नसीव होगा। चूल्हे पर से इनकी दारू का प्याला तो उतार ला।

जेनी—ग्रम्मा, यहां तो न रोटी है न मक्खन [प्याले को चृल्हें पर से बठाती हैं। बेख़याली से इधर उधर देखती हैं। प्याला छूट कर चूक्हें पर गिर पढ़ता श्रीर टूट जाता हैं]

मि॰ पा॰—हाय कमबख़त ! यह क्या किया ? जेनी—छूट पड़ा। हाय ! हाय ! अब क्या कह ? मि॰ पा॰—हाथ में सत ही नहीं ! बेढंगी कही की ! जेनी—बाबू का यह बहुत प्यारा था। अब वह क्या कहेंगे ?

मि॰ पा॰—भाग, ऊपर चढ़ जा ! भाग—दूसरे कमरे में ! जेनी—श्रब वह क्या कहेंगे ? जो कुछ न कर वैठें वह थोड़ा है। [रोती है]

- मि० पा०—में उन्हें समभा लूंगी। रोती क्यों है ? होनहार वात थी। भाग! उनके आने से पहले भाग जा!
- जेनी—वह न जाने क्या कर बैठें ! हाय रे ! अव क्या करूँ ? [जाती है ]
- मि॰ पा॰—[ खत निकाल कर ] श्रच्छा ! बात यहां तक वढ़ गई ! [ ज़ोर से पढ़ती है ]

डिक गरविल को प्यार करनेवाली प्यारी के नाम— जाता था एक दिन मैं सड़क पर,

मिली परी एक न्यारी,

फिसल गया दिल देखते ही वह

चॉद सी स्रत प्यारी।

गाल गुलाबी, मुखड़ा प्यारा होंठो पे मुस्काहट

निकल गयां दिल सीने से

व्यों इंजन भागे सरपट!

—श्रच्छा ! श्रच्छा ! डिक भइया !—श्रब मुक्ते भी तुम्हें देखना है !

[ मिस्टर पारजिटर श्रंदर श्राते हैं। हाथ में लाठी है। बूढ़े श्रादमी, कट छोटा, बदन गठा हुश्रा। श्रमी तक ख़ूब टांठे हैं ]

पा॰—[ मिसेज़ पारिजटर की तरफ़ वढ़कर भुक के सलाम करके ] जेनी की श्रममा ! श्रब क्या हुकुम है ?

मि० पा०--हो श्राये वाजेवाले के घर ?

पा०-हो श्राया।

मि० पा०—आयेगा आज रात को?

पा॰—आयेगा—उक्फो! यहां तो वड़ी तैयारियां हैं! त्राज रात को क्या गृज़ब होनेवाला है। यह क़ीमे के समोसे तले जा रहें हैं क्या?

मि॰ पा॰—तुम इन क़ीमें के समोसों-वमोसों को मत खा लेना ! जानते तो हो भेड़ी किस बीमारी से मरी थी। उसे बाबी थी। [कुछ रूक

- कर ] रहा सेब का मुख्या ! वह कहां की अजूबा चीज़ है ?
- पा॰—गाना है, वजाना है, सेब के मुरब्बे हैं! अब श्रौर श्रजूबा क्या होगा?
- मि० पा०—मुभे तो श्रज्ञूबा यही होगा कि सब वक्त से तैयार हो जाये। जानते तो हो घर के काम में मुभे कितनी मदद मिलती है . . .
- पा०—हैं! फिर वही दुखड़ा ले बैठी!
- मि॰ पा॰—हाँ, ले बैठी ! दुखड़ा कहते हो—तो दुखड़ा ही सही !
- पा०-- ऋरे ! हैं !-- यह क्या शुरू हो गया ?
- मि० पा०—इस नैन का भरना त्र्राख़िर अब मै कब तक भरती रहूंगी ?
- पा॰—सुन लो जी ! मेरी भांजी नैन उस वकः तक इस घर में रहेगी जबतक में मर न जाऊँ

या जब तक उसकी शादी न हो जाये। [कुछ ठहर कर ] समभ मे आ गया—ना ? मालूम हुआ—मेरी क्या मरज़ी है ? श्रव्छी खासी लॉडिया है। मगर जब तुम श्रपनी दांता-किल-किल से उसे चैन भी लेने दो—

मि० पा०-दांता-किलकिल कैसी ?

- पा०—जब किसी लड़की के साथ दिन भर भिक् भिक् होती रहेगी तो फिर वह कैसे भली रह सकती है?
- मि॰ पा॰—मैंने कव उससे मिक् भिक् की? ज़रा मालूम भी तो हो!
- पा॰—फब भिक् भिक् की? यह तो बताओ जिस दिन से उसने इस घर में पाँव धरा है एक दिन भी तुम उससे सीधी तरह बोर्ली?

म॰ पा॰-जैसा मैंने किया भेरा ख़ुदा ही जानता

- है। पर जि़से विधना विगाड़े उसे कौन सँवारे ? ऐसे नाठे निगोडों से तो दूर ही रहना श्रच्छा!
- पा०---न जाने ऐसी वातों पर भी ख़ुदा तुम्हें कैसे चैन से रहने देता है ?
- मि० पा०—वह अपने परायों को ख़ूब जानता है। समभे ? जेनी के श्रब्बा,—मेरी यह वात गाँठ में बाँघ छो।
- पा०—मैंने तो बांध ली ! श्रब तुम भी ज़रा कान खोल के सुन लो ! श्राज से तुम इस घर में मेरी भांजी नैन श्रीर जेनी मे तिल बरावर फ़र्क़ नहीं कर सक्ती।
- मि॰ पा॰—हमारी जेनी विचारी भले श्रादमियों की वेटी है, श्रौर यह निगोड़-मारी तो छोक्ती है . .
- पा॰—मेरी बहन की ! सुन सिया—किसकी छोकरी है ?

गिंग पांग्ना !—और एक चोट्टे की जो मुक्रा फांसी पे टांग दिया गया ! मैंने सदा फूंक फूंक के पांच रक्खा—अपनी बची को बुरी सङ्गत से बचाया ! अब चाहे कुछ भी हो, मैं मुए कमीनों से नाता जोड़ने से रही!

पा०—सुन लो जी ! तुम्हें नैन को यही रखना पड़ेगा— ख़ैरियत इसी में है कि श्रव तुम यह अपनी जली कटी वार्ते बिल्कुल बन्द कर दो।

मि॰ पा॰-जली कटी? में जलूंगी किस से?

पा०—हॉ, जली कटी ! तुम बेशक उससे जलती हो। . . . तुमने उसकी जान इसलिए गृज़ब में डाल रक्खी है कि यह मेरी बहन की सी है। याद है इसके वाप पर तुम ख़ुद कैसी लाहा-लोट थीं ? इसी लिए तुम इस की माँ से जलती थीं। श्रोर श्रव इसी लिए इसकी भी जान तुम ने गृज़ब में डाल रक्खी है!

- मि० पा०—श्रहा ! वाह वा ! क्या बात कही ! कोई सुने ज़रा—
- पा०—क्या भूठ है ? मैं तुम्हें ख़ूब जानता हूं । इस बीस बरस में तुम्हारी नस नस पहचान गया हूँ।
- मि० पा०—सुनो, ज़रा धीरज से मेरी बात सुनो ! देखो, श्रगर तुम्हारी लाँडिया को कोई वे इज़्ज़त करे, कोई नुक़सान पहुँचाये, तो तुम बैठे दुक़र देखा करोगे?
- पा०-भला इसका यहाँ क्या ज़िक है?
- भि० पा०—बताती हूं, सुनो । जब शुरू में यह उजड़ी हमारे यहाँ आई . .
- पा०—नैन कहो, नैन ! . . मेरी नाक के सामने यह कागृज़ क्यों नचा रही हो ?
- मि॰ पा॰—सुनो ! हम समभते थे ना कि जहाँ जेनी

नौकरी से लौटी उसका व्याह डिक गर्रावल से हो जायगा?

- पा०—यह तो डिक के दिल की वात थी—जेनी। के बस की तो थी नहीं!
- मि० पा०—उफ़, तोवा! जैसे डिक का मिलना भी कोई ऐसा पहाड़ था! नौकरी पे जाने से पहले जेनी और वह एक दूसरे के पीछे लगे फिरते थे कि नहीं? और डिक उस पर लट्टू था—कि नहीं?
- पा०—उसी पर क्या ? डिक तो बीसियों पर लट्ट रहता है।
- मि० पा०—कहीं भी नहीं! बस जब से यह निगोड़-मारी श्रावारा यहाँ श्राई है, डिक इसी पर दिवाना है। यह देखों! . . . भला इस गज़ब का क्या ठिकाना! [खत दिखाती है]

- पा०—में ख़त-वत नहीं देखूंगा । जहां से निकाला है, वहीं रख दो । मेरी समभ में तो इससे श्रच्छी बात डिक ने श्राज तक नहीं की । बिचारा समभदार लडकी चाहता है।
- मि० पा०—तो तुम इसे उस से शादी कर लेने दोगे ? . . क्यों ? सगाई जेनी से, वधाई नैन से !—है ना ? श्रौर चाहे इस में जेनी का दिल मसल के रह जाए तो रह जाए!
- पा०-जेनी के दिल भी है कहीं!
- मि॰ पा॰—कुछ भी हो, जेनी तो अपना सुहाग-सेहरा डिक गरिवल के वांध चुकी। तुम्हारा दिल कैसे उकता है कि अपनी ही लौंडिया के। कलंक लगा के बैठ जाओ !
- पा०—उसे कलंक क्या लगाऊंगा ? वह ता कूड़ा है—कूड़ा—जिस में न मेहर न मेाहब्बत !

एक नैन हमारी, इस की सी सौ जेनियों से श्रच्छी है !

- मि॰ पा॰—श्रीर तुम चाहते हो मै भी तुम्हारी तरह दुकुर दुकुर देखती रहूं ? श्रीर यह गोल दीदों वाली, कलमुँ ही चुड़ैल मेरी लौंडिया का बर ब्याह छे?
- पा०—वह तुम्हारी लौंडिया का वर नहीं है। डिव तो हर किसी की लौंडिया पे फ़िदा रहत है! अगर उस में इतनी समभ आ जाये कि वह हमारी नैन की ब्याह ले, तो हमेशा के लिए आदमी वन जाये। . . चलो— खाना तो लाओ मेरा!
- मि० पा०—ग्ररे तोबा ! मैं भूल ही गई । तुम्हारी बातों ने मुभे श्रापे से बाहर कर दिया।—नहीं मालूम भुंभलाहट में क्या क्या कह गई !

- [ नर्मों से ] क्या कहूं जो मुंह में आता है बक देती हूं।
- पा०—बस, बस, रहने भी दे। ! लाश्रो—खाना तो लाश्रो । [ रोटी मक्खन लाकर सामने रखती है। पारिनटर प्याला उठाने चूल्हे की तरफ़ जाता है।]
- पा०—बड़ी मेहरबानी [ देखता है कि प्याला हूटा पढ़ा है।] श्ररे—रे—रे—बीबी ! तुमने मेरा टोबी तो नहीं तोड़ डाला?
- मि॰ पा॰—देखेा, देखेा! विगड़ेा मत । होनहार वात थी ।
- पा०—मैं पूछता हूं मेरा टोबी तो नहीं टूटा?
- मि० पा०—कहती तो हूँ, होनहार थी—विरुकुल इत्तिफाक था। [ बसके दुकड़े बठाती है ]
- पा॰--यह श्राख़िर तोड़ा किसने? श्रौर मुभे श्रव तक बताया क्यों नहीं ?

मि० पा०—कहती तो थी कि तुम्हें श्राप बता देगी!
पा०—कौन?—नैन तो नहीं? उससे तो नहीं टूटा?
मि० पा०—कहती तो थी तुम्हें फ़ौरन बता देगी।
होनहार बात थीं! बिल्कुल इसिफ़ाक था!
पा०—इसिफ़ाक से तो मेरा टोबी नहीं टूट सका

- मि० पा०—देखो ! फिर वही—बात क्या है ? हम इस से अच्छा नया प्याला मोल छे लेंगे।
- पा॰—पर मैं तो पचास बरस से श्रपनी दारू इसी में पीता था !—मेरे दादा के वक्तों की चीज़ थी !—फिर मुभे इसका कुछ दर्द हो कि नहीं?
- मि० पा०—वह आप सब वतायेगी। विल्कुल इत्ति-फ़ाक़ था ! क्या करे ? विचारी घवराहट में थी। शाम के लिए ठीक ठौर कर रही थी। विल्कुल इत्तिफ़ाक़ था।

पा०-इत्तिफ़ाक़ कैसा ? कहां का इत्तिफ़ाक़ ?

मि० पा०—हाथ गीले थे। जानते तो हो, उसे हाथ धोने की कैसी लत है।

पा०-वे ढंगी-वे शकर कहीं की !

मि॰ पा॰—हाथ साबुन के मारे चिकने हो रहे थे—विल्कुल इत्तिफ़ाक़ था !

पा०--- त्रज्ञा ! तो यों गिराया--क्यों ?

मि० पा०—नहीं, देख न सकी कि कहां जा रही है। सूरज सामने था। श्रांखें चौंधिया गई। कुछ ऐसा ही हुआ। वह तुम्हें श्राप ही सब बतायेगी।

पा०—हाय ! मेरे दादा के वक्तों का टोवी ! मेरा
पुराना टोवी ! इस से तो मुफ को ही मार
डालती तो श्रच्छा था ! [रोटी मक्खन श्ररूग सरका

देता है ] श्रव में रोटी क्या खाऊं !—ख़ाक खाऊं ! बदतमीज़—वेढंगी कहीं की !

[नैन पाती है। बूढ़ा पारजिटर इस सीन में बराबर उसकी तरक सक्ती से घरता रहता है।]

नैन—मामूं ! श्राप बड़ी जल्दी लौट श्राये ?

मि० पा०-फिर तू कह ?

नैन—क्या, मामी ?

मि० पा०—" क्या मामी"! कहो, जी भर के शीशा देख चुकी ?

नैन-कौन सा शीशा ?

मि० पा०—काठे वाला—श्रौर कौन सा शीशा ?

नैन—मे बिछौने-विछौने सब बिछा आई । शायद इसी पर श्राप बिगड़ रही हैं ?

मि० पा०—मामूं के सामने ऐसे ही बोलते होंगे ?—क्यों ? नैन—मामी, मैं भी सेच कटवा लूं।

मि० पा०—नहीं, मुभे तुभसे कटवाने की ज़रूरत

नहीं। चल, श्रपना काम देख।

नैन—में श्रपना सब काम कर चुकी, मामी !

मि॰ पा॰—[किड़क कर] ख़बरदार जो मुक्तसे

ज़बान लड़ाई!

नैन-में सचमुच कर चुकी।

मि॰ पा॰—में जानती हूं जैसा कर चुकी होगी।
में तेरे काम करने के ढंग ख़ूव जानती हूं।
सब फिर से दोहरवाऊँगी—मैंने सोच लिया
है। सब फिर से न दोहरवाऊ तो सही!

नैन—यह आटा गुजियों के लिए गृंधा है ?

मि० पा०—तुमसे मतलब ? [ नैन वेलन उटाती है ]

रख बेलन! रख—फौरन। सुना, कि नहीं ?

- नैन—लाग्रो मामी! मै भी हाथ बटवा लूँ। शाम होते ही तो लोग श्रा जायेंगे।
- मि॰ पा॰—आ जायेंगे तो आ जायें—तुभे क्या?

  मैं जानती हूँ आ जायेंगे। तू सुभे सबक न
  पढ़ा। [नैन चक्छे की तरफ़ दवे पांव जाती है]

  . . यह क्या? यह चोरों की तरह दवे पांव जिस्सा चली? चोही कमबख़त,! जैसा इस का बाप चोहा था!
- नैन—( नर्मी से ) जिस में जूते की खटपट तुम्हें बुरी न लगे, मामी !
- मि॰ पा॰—बुरी न लगे !—श्रव भी बुरा लगना वाक़ी है !—तो उठा क्यों रक्खा है ? वह भी श्ररमान निकाल ले, बच्ची !
- नैन-क्सूर हुआ, मामी! अब जाने दो!

मि० पा०—चल, वन मत। ये दीदे की सफ़ाई कोई देखें!

नैन-अब माफ कर दो, मामी!

मि० पा०—देख ! तेरी इन्ही वातो से मुर्फ जुड़ी चढ़ त्राती है।

नैन—मामी, सर के दर्द का पुराना दौरा तो नहीं ' उठ रहा है ?

मि॰ पा॰—तू ही मेरे सर का पुराना दर्द है! श्रादमी कभी तो किसी का कुछ गुन माने!

नैन—जव जब गुन माना तुमने कहा वनती है!

मि॰ पा॰—श्रोहो! वह किस दिन तूने गुन माना? मैभी तो ज़रा सुनूँ।

नैन—जव में यहाँ आई आई थी, मुक्से जो कुछ हो सकता था मैं ने किया—जी तोड़ के किया ! समभती थी जो जान मार के काम कर्ड गी—
तुम्हारी सेवा कर्ड गी, तो तुम मुभे चाहोगी!

मि॰ पा॰—हां! तो तू यह समभती थी—श्रच्छा!

नैन—सबेरे तुम्हारे उठने से पहले ही मैं तुम्हारे

लिए चाय वना दिया। करती थी। खाने के भूटे

बरतन मांज दिया करती थी, जिसमें तुम दोपहर को ज़रा श्रांख भएका लिया करो। जब
से श्राई घर का एक कपड़ा भी तुम्हें थोने
नहीं दिया।

- मि॰ पा॰—तो कौनसा तीर मारा ? श्राख़िर हमने भी तो तेरे लिए कुछ किया होगा?
- नैन-मेरे लिए किया होगा! तुमने कभी भी मेरे लिए कुछ किया?
- मि० पा०—रहने के। घर किस ने दिया ? नैन—यह भी घर है?

मि॰ पा॰—कौन से तेरे ऐसे सगे थे जो तेरा बाप चढ़ता फांसी पे श्रौर तुभे विठाते छाती पे?—मैं ही ऐसी थी जिसने तेरे मामूँ से कहा—

नैन—में जानती हूं जो तुम ने मामूं से कहा था।
'पादरी साहब इस लौंडिया को घर में रख
लेने को कहते हैं।' यही तुम ने मामूं से कहा
था ? न कहती तो करती क्या ? जानती थी
पादरी साहब का बीच है, न माना तो बात
फैल जायगी। दुनिया जहान पर तुम्हारा भरम
खुल जायगा—सब जान जायेंगे असल में तुम
हो कैसी! यही तुम्हें डर था—इसी लिए
तुमने मुभे अपनी चौखट पे चढ़ने दिया।
[दबी श्रावाज़ से] मामी! तुम समभती हो मैं
जानती नही! मैं खूब जानती हूं। [कुछ हक
कर ] बाज़ार में जिसे देखो कहता है 'तेरी

मामी ने अपने नाते की लाज रक्खी। ' मिसेज़ पारजिटर ने तुभ से ख़ूव ही अपनाहत निवाही ! गिरजे में मिसेज़ डू हैं। उन्हें भी यही रट लगी रहती है। ' अपनी मामी का तू जितना गुन माने थोड़ा है।' बस यही कहती रहती हैं और तुम मुसकुराती हो। यह सब सुन सुनकर फूलें। नहीं समातीं ! अपनी वड़ाइयों के। बड़े चाव से, मज़े ले ले के, गृटगृट पी लेती हो। या लोगों के। दिखाती हो कि श्रान पड़े की बात है। जैसे तुम पर बड़ी बिपद पड गई है! क्या करो विधना धरे बन्दा भरे।—जैसे तुम ही हो जो मुभ जैसी का भरना भर रही हो! . . . तुम समभती हो मैंने सुना नही! मैं इन्हीं कार्नो से तुम्हें कहते हुए सुन चुकी हूं। 'मुभे अपने किये का खूब बदला मिल रहा है! तुम यही कहती फिरती हो । एक से नही—सव से ।

लोग तुम्हारे गुन गाते हैं, कि तुम मुफ जैसी के साथ कैसी नेकी कर रही हो ! नेकी करोगी—श्रौर तुम! तुम जिस ने मेरा जीना हराम कर दिया ! जो एक तरफ़ मेरा कलेजा खाती है श्रौर दूसरी तरफ़ श्रपनी नेकी की तारीफ़ें सुन सुन कर राल टपकाती है—श्रौर भूठ बोलती है—मुफ पर भूठे तुफ़ान लगाती है। ज़लील नहीं तो! बनती हैं धर्मात्मा श्रौर बोलती फिरती हैं भूठ!

- पा॰—[.गुस्से में ] हैं ! नैन ! ख़बरदार, जो ऐसी बातें की ! हो चुका बस ! जाश्रो यहां से फ़ौरन।
- मि॰ पा॰—नहीं, यह जायगी कैसे ? मैं इसे पहले तमीज़ सिखाऊँगी। [नैन से] सुनरी! यह तुभे याद रहे!—यह दुकड़े जो तू यहां रोज़ बड़े

चाव से तोड़ती है—ये मेरे श्रौर इन मामूँ के ही तुफ़ैल मे तुभे मिलते हैं।
नैन—दुकड़े मिलते हैं ?

- मि॰ पा॰—मुकर जा! खाने से भी इनकार कर दे!

  ख़ुदो भूठ न बुलाये तो ठूंसती थाली भर
  भर के है!
- नैन—हंसती नहीं ! ज़हरमार करती हं —ज़हरमार !

  तुम हर निवाले की श्रंगारा बना देती हो,
  जिस से गले से लेकर मेरा कलेजा तक भुन
  जाता है !
- मि० पा०—जिस घर में बलबला रही हो यह भी हमारा है ! जो तुभ जैसियों को कही नसीब भी नहीं हो सकता था !
- नैन—घर! कैदी की काल के। उसका घर होता है।

मि॰ पा॰—हाँ ! सच कहती है—होता है । जब तक फॉसी पे टंग न जाय, बेशक होता है ! श्रीर यह तो बताओ, यह तुम्हारे कपड़े कहाँ से श्राये ? यही—जिनमें तुम सजी खड़ी हो ! हाँ ! श्रच्छा याद पड़ा ! देख, उठा वह श्रपना दिलहर कोट उस नांद में से । यह उस में क्यों डाल रक्खा था ? क्या श्रव सुश्ररों को भी जहर देकर मारेगी ?

नैन—[सुत्ररों की नांद की तरफ़ मुड़ती है] हाय/!

हाय! यह किसने इसमें डाल दिया? [क्त्रास्त्रों
हो कर] एक विचारी ग़रीब के कोट का नास

करके तुम्हारा जी बडा ख़ुश हुत्रा होगा!
विव्कुल नास हो गया। हाय! इसे मैने
कैसे जुगो जुगो के रक्खा था! [जेब से फ़ीते
निकालती है] यह भी नास हो गये!

त्रव यह सब कहाँ मिलेंगे! तुम्ही ने इसे

नांद में डाला है। तुम्हारा दिल जानता है।

- मि० पा०—में तेरे दिलहर चीथड़ों को नांद में डालूंगी ? अब की मेरा नाम लिया, तो देखना तुभी के। नांद में न भोक दूं! सुन ले! मेरे मूंह न लगना नहीं तो एक दिन कोड़े ही से हलाल करूंगी और तभी तू ठीक भी होगी!
- नेन—[ श्रांस छिपाने को मूंह फेर लेती है ] तुम इंजील पढ़ती हो, गिर्जा जाती हो। तिस पर यह करनी! एक ग्रीब दुखियारी का कोट नांद में डाल कर ऊपर से मुसकुराती हो!
- पा०—वस, चुप! चुप! चुप! रात का भी कुछ ध्यान है या नहीं ? यह कुत्ते विक्ली की सी ध्याऊँ—स्याऊँ ख़तम भी होगी या नहीं ?

- मि॰ पा॰—[टोकने पर भुंभछा कर ] तुम्हारा भग बीच है ? तुम दख़ल न दो। [नैन से ] सुन ! तुभसे कहती हूं—तुभ से। काली, कटखनी, निर्माही कुतिया !—निगोड़मारी कहीं की ! न जाने यह तवे सा काले दिल लेकर अपने ख़ुदा को मरे पीछे कैसे मुँह दिखायेगी!
- नैन—[नफ़रत से ] उप्फ़ो री खुदावाली! [श्रपने भीगे कोट को निचोड़ती है ]
- मि० पा०—देख ! तुभे इस 'उफ्फ़ो' का मज़ा चखाती हूं ।—क्यों ? यह सुअरों का गदला पानी घर भर में टपकायेगी ? डाल कोट को नीचे ! इधर छा, मुभे दें! छोड़ जल्दी ! [कोट को ज़ोर से पकड़ लेती हैं और मरोड़ कर नैन के हाथों से छीन लेने की कोशिश करती हैं]
- नैन—खबरदार, जो तुमने इसे छुत्रा। छोड़ दो इसे। ३५

मि॰ पा॰-मुभ से ज़िद ? छोड़ इसे !

नैन—नहीं छोड़ू गीं ! देखो, मत छोड़ो—मत छोड़ो ! देखो ! फटा ! फटा तो मार ही डालूँगी।

मि० पी०—क्या करेगी ? नैन—जान ले लूंगी—जान!

मि० पा०—[दोनों हाथो से कोट पकड़ कर और ज़ोर से मरोड़ कर छीन लेती है। फिर नैन के मूँह पर उसे ज़ोर से दे मारती हैं] अब मैं तुम्में दिखाती हूं कि घर का मालिक कौन है! मेरी बन्नो, ले! ले! [कोट का गला फाड़ती हैं धौर उसे पैरों से रौंदती है। नैन मेज़ पकड़ लेती है। भपनी मामी के। ख़ूनी आंखों से धूरती है। फिर गोश्त काटने की छुरी उठाती है।]

नैन-[दबी त्रावाज़ में] मेरे बाबू ने यह कोट मुफे दिया था।[हक कर] मेरे बाबू ने!

- मि० पा०—विल ! होशियार रहना । देखना इस के हाथ में छुरी है।
- पा०—[पास जाकर] ला वावली! छुरी मुभे दे। ख़वरदार जो कभी गुम्सा किया! मुभे एक शिकायत तो पहले ही से थी, यह श्राज तुभे हो क्या गया है?
- मि॰ पा॰—भुतना चढ़ा है—भुतना ! कमवख़न ने मेरा हाथ ही नोच लिया होता!
- नैन-[दबी श्रावाज़ से ] श्रय बच के रहना।
- मि॰ पा॰—ठहर जा ! मैंने भी तुभे सीधा न कर दिया हो नव ही सही ।
- नैन—कहे देती हूँ ! श्रव सम्हल के रहना ! पा०—नैन, श्रपने कमरे में जाश्रो। [नैन गुस्से में श्रपने फटे कोट को उठाती है श्रीर फूट फूट कर रोने लगती है।]

नैन—ग्रब्बा ने यह कोट मुभे दिया था.....मुभे बड़ा प्यारा था! [फटे ग्रौर सिमटे हुए कोट को सम्हालने की कोशिश करती है] ग्रब यह चिथड़े चिथड़े हो गया! [मिस्टर ग्रौर मिसेज़ पारिजटर दोनों उसे सखत नफरत भरी निगाहों से देखते हैं] अब इसे पहनना मुभे नसीव न होगा। हाय, मेरे ग्रब्वा! मै मर क्यों न गई! मैं मर क्यों नहो जाती!

- पा०—देखो ! फिर वही ! ख़बरदार ! जो यह बुरे शगुन मुंह से निकाले होगे ! यह मै विलक्कल वरदाश्त नहीं कर सकता।
- पा०—मामूँ मामूँ मत करो भइया! ख़ुदा ख़ुदा करो, कि भूत सर से उतरे। श्रीर याद रक्बो,

तुमने अब तक साफ़ साफ़ मुफ से नहीं कहा है ! अगर कुछ भी कह दिया होता तो मैं दरगुज़र करता—गो कि जो कुछ मुफ पर गुज़रा मेरा दिल ही जानता है [ ठैर कर किर बिगड़ कर ] देख ! सुन ! अब भी साफ़ साफ़ कह दे । साफ़ दिलो अच्छी होती है । [ नैन सिसकियाँ भरती है ] कुछ सुना ? [ नैन हिचकियाँ छेती है ]

पा०—[ खडे होकर] श्ररी ! तुभे मुभ से कुछ कहना है या नहीं ?

नैन—नहीं मामू, नहीं।

पा॰—[ स.ब्ती से ] में समभता था कि कुछ कहना है।

नैन—नही मामूँ ! तुम से क्या कहूं ?

पा०—[ जाते हुए ] मुभ्ते तुभ्त से यह उम्मीद न थी।

## नैन--मामू !

- पा०—मुभे यह कभी उम्मीद न थी ! [चला जाता है]
- मि० पा०—[ उसके पास जाकर ] मै तेरा कलेजा निकाल के छे।डूँगी!
- नैन—तुम ?—चलो ! [ मुंह फेर लेती है ] हाय अब्बा ! तुम मुभ्ते अपने पास बुला लो । बुला लो अब्बा !
- मि० पा०—[ जल कर ] ऐसे उहारोगी तो कही रात के लिए तुम्हारा सिंगार न बिगड़ जाये! फिर गाँव भर के लौंडे क्यों पीछे फिरने लगे!
  - [नैन सेव उठा लेती है श्रोर काटने लगती है श्रोर रोती जाती है।]

मि० पा०—श्रव मुक्ते भी लौंडों के साथ तेरे उछाल छक्के देखने हैं । यहाँ किसे फुरसत है जो मैं इन की मांश्रों से रोज़ गिल्ले शिकवे सुनती फिह्नै।

नैन—[ धीमी आवाज़ से ] ख़ुदा न करे जो मुभा पर बीत रही है वह कभी तुम पर बीने!

[ जेनी श्वाती हैं ]

जेनी-श्रमा!

मि॰ पा॰—श्ररी ! गला क्यों फाड़ती है ? जेनी—डिक सौदा लाद लाया।

मि॰ पा॰—वक्तं से आया। देख री! [नैन से] जा उस से सामान छे ले।

नैन—में ?

मि॰ पा॰—हाँ, हाँ, तू ! तू नहीं तो और कौन ? इतना डकोसती है तो कभी तो कुछ किया कर।

## [नैन जाती है]

जेनी-श्रम्मा ! बाबू कुछ बोले ?

मि० पा०—बस ! दम बन्द । मैं ने सब ठीक कर दिया।

जेनी—श्ररी / श्रम्मा ! मै तो समभी थी मेरी कम-बर्ष्ती आ गई ।

मि॰ पा॰—इसका रोना छोड़े। मुभे तुम से एक श्रीर बात कहनी है। देखो यह लौंडिया नैन—

जेनी-फ्या हुत्रा, श्रम्मा ?

मि० पा०—[बड़ी जल्दी जल्दी बेलिती है] ज़रा दीदे खुले रखना। पेसान हो, जैसा उसने मुभे आफ़त में डाला है तुम्हें भी कही का न रहने दे।

जेनी-यह क्या कह रही हो, श्रम्मा ?

मि० पा०—मेरा मतलब डिक गरविल से है—और क्या कह रही हूं ?

#### जेनी-श्ररे!

मि० पा०—हाँ, हाँ, डिक गरविल से है । इस लॉडिया ने उसे उल्लू बना छिया है।

#### जेनी-श्ररे!

मि० पा०—[ मुंह चिडा कर ] "श्ररे !" "श्ररे !" यही हुआ है ! डिक उस पर रीक्ष गया है।

जेनी-तो रीभे । मै क्या करूँ, श्रम्मा ?

मि० पा०—तुम नहीं करोगी ते। मैं करूँगी। यह विल्लापन छोडो।

जेनी—डिक चाहे से। करे। मुभसे मतलब ?

मि० पा०—नहीं वह जो चाहे सो नहीं कर सकता। जो मुँह में श्राया बक दिया ! यह हाथ से निकल गया तो दूसरा है कौन? यह भी तो सोचो। श्रादमी मौक़े का मिलता हो तो कभी हाथ से न जाने दे। इनकी इफ़रात नहीं होती। ज़रा कान खोल के सुन रख।

- जेनी—इफ़रात हो न हो, मेरी वला से ! मुभे उनकी ज़करत नही।
- मि० पा०—िकर बकती जाती है! जरूरत कैसे नहीं? तुभे श्रच्छा लगे न लगे मैं यह नहीं सहूगी कि गांव भर मे तुम्हारा नाम उछलता फिरे।
- जेनी—अरे! इसमें यह भी आफ़त है। मुक्ते ध्यान भी न था!
- मि० पा०—हाँ ! हाँ ! तुभ्ते क्यों ध्यान होने लगा ? जेनी—सच कहती हूं, अम्मा !
- मि० पा०—था तो बर इन बोबी का, रीम गया एक चोट्टी पर!

जेन-यह चर्चा होगा, श्रम्मा?

मि० पा०—भला इसकी सी लौडिया श्रौर गरविल को श्रपना ले! श्रगर तुभ में ज़रा सी भी श्रान होती तो कही यह है। सकता था?

जेनी—क्या सचमुच इसके डिक पे दांत है?

मि० पा०—हैं या नही श्राप ही पता लगाओ ना।
जेनी—अव तो देखूँगी। ज़रा मै भी देखूँगी।

मि॰ पा॰—[नैन को आते देख कर ] हॉ ज़रूर। मै अब

श्रीर कामों में लगती हूं। जब तक मैं आऊँ,
देखो यहां सब ठीक कर रखना। [नैन से] तू

श्रपने को बड़ी चीज़ समभती है। मैं भी तुभे सीधा
न कर दूँ तो सही। सुन रख! यहाँ यह तेरे

चिरत्तर नहीं चल सकते। न ये अपनी मद्द्या
के से करतूत [कुछ रक कर] ये लौंडों में गुल-

छरें! कान खोल कर सुन लिया—नकटी!— कमबख़त कहीं की

[ बाहर जाती है। नैन मेज़ के पास कुरसी खींचती है। जहाँ जेनी पहले से बैठी है श्रीर सेब काटने लगती है। रोती जाती है। फटे केट की बहुत संभाल के सीधा करती है।

जेनी—नेन! श्रम्मा की वार्ती का बुरा न माना करो। वह कुछ बुरे दिल से थोड़े ही कहती हैं।

नैन—में कहाँ बुरा मानती हूँ ?— ' जेनी—शाम की दावत के मारे बौखलाई हुई हैं।

नैन—यह बात नहीं है। यह बात हरगिज़ नहीं है! . . . ये मेरे बाबू बिचारे पे ही दया कर दिया करतीं तो मैं भर पाती।

जेनी—फिर वही बातें! अब बस भी करो। मैं चूव्हे

पर से गरम पानी ला दूँ। श्रॉखें तो देखो कैसी लाल छाल हुई जाती हैं।

नैन—हुई जाती हैं तो हो जायें। मुक्ते परवा नहीं। जेनी—वस श्रव जाने दो । मैं श्रा गई हूँ । हम श्रापस में ,प्यार से रहेंगे—वड़े प्यार से। है कि नहीं ? श्रम्मा बड़े कड़े मिज़ाज की हैं। पर तिवयत की बुरी नहीं हैं।

नैन--उनकी वार्ते हैं कि ज़हर! सब मुभी की बुरा कहते हैं। सारा जहान मुभसे फिर गया है।

जेनी—[पानी का लोटा भीर एक तौलिया लाकर] ले ज़रा आँखें तो घो डाल । नहीं तो ला मै धुला दूँ।

नैन—तुम ने बड़ी तकलीफ़ की । यह भी मेरा दिवानापन है। इस रोने धोने में क्या धरा है?

- जेनी—देखां, श्रांखें कैसी लाल हुई जाती हैं। चुप भी रहा। देखाे कैसे कैसे लोग श्रभी श्राते होंगे .खुबस्रत, .खूबस्रत। जवान, जवान। मै तो जानू यह सब के सब तुम पर रीभ जायंगे। तश्रज्जुब क्या जो तुम भी किसी पे रीभ जाश्रो। —श्राज नहीं तो दो दिन बाद सही!
- नैन-मै रीभूँगी! भिखारन विचारी!
- जेनी—जाने भी दो। क्या दिल पे लेती हो। हम तुम तो आपस मे बहन बहन बन कर रहेंगे। क्यां? है कि नहीं?
- नैन—तुम्हारी मेहरबानी है जो मुभसे प्यार से बोलती हो।
- जेनो—सुनो ! पतवार को घूमने चला करेंगे। भई,
  मै सच कहती हूं तेरा दुख देख कर मेरा
  दिल दुखता है।

नैन—क्यों वहन जेनी, तुम मुहन्वत निभाश्रोगी भी? जेनी—ज़रा कोई देखे! कैसी प्यारी आंखें हैं! बाल भी मेरे बालों से घने हैं। तुम इन्हें रखती भो ख़ब हो। बहन, बात तो जब है कि ऐसा दिल से दिल मिल जाये कि कोई श्रापस में भेद न रहे—क्यों है न?

नैन-पर दोस्ती निभाश्रोगी भी ? यह तो बताआ जेनी! बहन, सुन लो । बहन बन कर बैरन न बन जाना। मैं बहुत भुगत खुकी हूं। जो कही तुम भी पलटी तो मेरा दिल बिलकुल टूट जायगा। जब से यहाँ श्राई हूँ कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि बस अपनी जान लेते लेते रह गई-तुम्हारी श्रम्मा ने मुभे ऐसा कुछ सताया है!

जेनी--- भई, श्रव ये बातें न करो।

- नैन—जेनी! सुन. मैंने क्यों श्रपनी जान नहीं दी। जेनी—मैं नहीं सुनूँगी। भई, यह बात खतम भी करो।
- नैन—जेनी, ज़रा चुप कर। बस इतना सुन ले कि
  मैंने अपनी जान क्यों नहीं दे दी। सुन। मैंने
  सोचा . . बड़ी बेतुकी सी बात है। . . .
  अच्छा सुन, जेनी, एक बात बता—तू ने मरदों
  का कभी कुछ सोचा है। इन से मोहब्बत
  करने का—इन से शादी-वादी का ?
- जेनी—सोचूं क्या ? यही सोचती हूँ कि मेरा अपना भी एक घर हो। यही की रोटियों पर सदा पड़े रहना थोड़ी चाहती हूं।
- नैन-अरो यह नही-यह कि किसी मर्द की मदद-
- जेनी-मर्द की मदद ! मर्द की क्या कोई मदद

करेगा ? मर्द औरत की मदद करे, कि श्रौरत मर्द की ?

नेन-जेनी! मैं तो एक मर्द की मदद कर सकती हूं!

जेनी-भई, तुम्हारी भी श्रजव बातें हैं!

नैन—जब किसी लड़की का दिल टूटने लगता है— जेनी, तो उसे श्रजव श्रजव बातें स्फती हैं।

जेनी--अच्छा !

नैन-सचमुच, जेनी !

जेनी-यद्द कहती क्या हो ?

नैन—में ने श्राज तक किसी श्रौरत से ऐसा जी खोल कर वार्ते नहीं की । . . ऐसा मालूम होता था की जी का चुख़ार न निकला तो दम घुट ही कर रह जायगा। जेनी—यह तो होता है—मै मानती हूं। नैन—तेरी सूरत, तेरा प्यार देख के मुफे यह हुआ कि तुफ से अपने जी का हाल खोल दूं।

जेनी-मेरी सूरत ? क्या मेरी सूरत श्रव्छी है, नैन ? नैन-बड़ी प्यारी!

ज़ेनी—जहाँ में नौकर थी सब कहते थे कि जेनी की सूरत श्रव्छी है—सिवाय वावरचन कम-बख़त के।

नैन-ख़ुबसूरत ता तू है, जेनी !

जेनी—बावरचन ढड्ढो वड़ी बद दिमागृ थी। कागृज़ की घिजियाँ लपेट लपेट के बालो में घूंगर बनाती थी। भली औरतें कागृज़ लपेट के कभी घूंगर नहीं बनातीं। इस की सूरत सबेरे के चक्त तो बिलकुल चुड़ेल की सी मालूम होती थी। . . . उक्फो! उस घर में इतनी चीज़ें नास होती हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। जब देखो पकवान चढ़े हैं। सुबह ग्यारह वजे श्रीर मालकिन दूध बिसकुट ले बैठीं।

- नैन--यह तो सब सुना, पर श्रब ज़रा श्रपने भेद की वार्ते ते। बताश्रो।
- जेनी—मैं तो बताऊंगी ही—पर तुम भी बताश्रोगी कि नहीं ?
- नैन-पूछोगी तो क्यों नहीं बताऊंगी ?
- जेनी—श्रौर जब कोई पसन्द श्रा जायगा तव भी मुभे बता दोगी।
- नैन—अच्छा ! पसन्द थ्रा जाने की वार्ते ? पहले तुम तेा श्रपना भेद बताश्रो ।
- जेनी—भई, मै ने तो श्रभी तक किसी को पसन्द नहीं किया है।

नैन-बड़ी भूठी हो, जेनी!

जेनी—सच कहती हूं। कोई ख़ास नहीं है।

नैन—तो फिर अब जल्दी से हो जायगा। जेनी प्यारी! मैं चाहती हूं तुम सुख ही सुख भोगो।

जेनी—मोहब्बत भी ख़ूब चीज़ है। आदमी से क्या क्या नहीं करवा डालती! नैन, तू किसी मर्द से मोहब्बत कर सकती है?

नैन-क्यों नहीं ?

जेनी—भई, मुभे तो वो बड़े भद्दे गँवार से मालूम होते हैं।

नैन-सब थोड़ी।

जेनी—नैन, तुभे कोई ज़रूर पसन्द श्रा गया है? कौन है? बता दे, मेरी अच्छी प्यारी बहन! सच कहती हूं जो किसी से भी कहूँ। बता दे नैन !-देखो, तुमने वादा किया था कि मुमसे कोई बात न छिपात्रोगी।

नैन--श्राहा !

जेनी—श्रव्छा यह बता दे कि मैं उसे जानती हूँ कि नहीं [नैन उस के पास जाती है। श्रपनी बाहे उस के गले में डाल कर मुँह चूमती है]

नैन-हाँ, जानती हो।

जेनी—ग्रारटी पियर्स है। है ना?

नेन---नहीं।

जेनी—फिर आख़िर है कौन ? वताती क्यों नही ? बड़ी शरम की बात है !

नैन—हां ! सचमुच ? जेनी—मेरी प्यारी नैन ! मुफे बतादे। ले, कान में बता दे! नैन—जेनी! उसका नाम डिक गरविल है।
जेनी—डिक गरविल!
नैन—मुभे वह पसन्द है—बहुत पसन्द है।
जेनी—कितना? श्राखिर थाह है कि श्रथाह?
नैन—बस इतना कि उस के नाम से मेरा दिल खिल जाता है।

जेनी—क्यों नहीं—ज़रूर खिलता होगा! [कुछ रूक कर] बहन नैन! तुम ख़ूब ही सुख भोगो। तुम भी श्रौर मिस्टर गरविल भी!

नैन—जेनी, तेरे मुंह में घी शकर !

जेनी—नैन बहन, तेरी श्रांख को मैं क्या कहूँ! यह तूने डिक को क्या पसन्द किया? पर हाँ, तू जिसे चाहे उसके बड़े भाग!

नैन-श्रा जेनी, मुभे प्यार कर ले। तू ने कभी

मुभे प्यार नहीं किया!

जेनी—यह ले . . बस अब ज़रा श्राँखे धो डाल नैन। नहीं तो लाली नहीं जायगी। लाल लाल दीदे देख कर डिक क्या कहेगा!

नैन—अभी रोने से जी नहीं भरा ! रोना चला आता है!

[ इलके इलके बाहर चली जाती है ] जेनी-अम्मा ! श्रम्मा !!

मि० पा०—[श्रदर से ] श्ररी यह गला क्यों फाड़ती है ।

जेनी-ज़रा चहां आना।

मि० पा०—[ हाथ पोंछती भ्राती है ] श्राख़िर है क्या ? जेनी—नैन की

मि० पा०--नैन की क्या ?

जेनी—[बिल बिला कर ] वह डिक पे सचमुच रीकी हुई है। मुक्ते ख़ुद ही बता दिया। मि० पा०—श्रो हो!

जेनी—[बिल बिला कर] फिर श्रव तो ज्रा इन्हें देखना है, अम्मा!

मि० पा०-मे खब समभ लूगी।

[ परदा ]

# एक्ट २

[ सीन—रसोई। नैन चीज़ें सम्झाल रही है—थाळी, गिरास, बोतल अन्दरवाली कोठरी में रखती है।]

नैन—[ गाती है ]

यह नसीम ठंडी ठंडी, यह हवा के सर्द क्रोंके तुके दे रहे हैं लोरी, दिले बेक़रार सोजा। तेरा पहला साविक़ा है, शबे ग़म तुरी बला है, कहीं मर मिटे न ज़ालिम, मेरे ग़मगुसार सो जा।

डिक-[ थन्दर धाकर ] मिस नैन !

नैन-अरे !-मिस्टर गरविल ?-में तो डर गई! वडी जल्दी श्रा गये श्राप ?

डिक—हैं ! तो और सव श्राख़िर कव श्रायेंगे ? नैन—श्रमी कैसे ? श्रमी तो वक़्त भी नहीं हुआ। डिक—श्रौर घरवाले—मिसेज़ पारजिटर—नीचे कव श्रावंगी ?

नैन—ग्रभी दस मिनट तो त्राती नहीं। सब कपड़े पहन रहे हैं।

डिक-श्रौर बाजेवाला भी नहीं श्राया ?

नैन-श्रभी कहां !

डिक—तो फिर मैं भी ज़रा श्रौर घूम फिर श्राऊं तो श्रच्छा है।

नैन—नहीं, नहीं, मिस्टर डिक । श्राश्रो—वैठो भी। सब श्राते ही होंगे। मैं भी खाली हुई जाती हूं। दुनिया की कुछ ख़बर बताश्रो—क्या हाल चाल है ?

डिक—ख़बर यह है कि एक क़ैदी निकल भागा है—ग्लोस्टर जेल से।

## नैन—सचमुच ?

डिक—श्रौर लोगों का ख़याल है कि यही कहीं श्राके छुपा है।

नैन-यह क्यों समभते हैं ?

डिक—क्या जाने ! बो स्ट्रीट से एक सरकारी प्यादा श्राया है। एक श्रफ़सर भी साथ है। पादरी साहब का घर पूछ रहे थे। ढिडोरा पिटवाना होगा। ख़ूब हो जो कमबखत को पकड़ें श्रौर टांग दें। मै तो ऐसों को कुत्तों से चिथड़वा डालूं।

नैन—मिस्टर डिक ! वह बिचारे भी तो ग्रादमी हैं—हम तम जैसे।

डिक—[गुलूबन्द खेलिता जाता है] नही—हरगिज़ नहीं।
वह हम लोगों केसे नहीं होते। वस इन्हीं बातों
में तुम श्रीरतें ग़लती करती हो। नरमें दिल
होती हो ना—इसीलिए। मुजरिमों को तो

फाँसी होनी ही चाहिए—तभी तो कहीं हम भले मानसों के भी दिन फिर सकते हैं। [गुलूबन्द खोल कर चलग रख देता है।]

नैन—ग्रच्छा सुनो। इतना चल के त्रा रहे हो कुछ खाओ पिओगे?

डिक—है क्या क्या?

नैन—दो एक केंक खालो। दो बूंद सेव की दारू पीलो। इसी कोठरी में श्रभी ताज़ी बना के रवखी है।

डिक—तो लाश्रो—पर तुम्हें तकलीफ़ तो न होगी?
[नैन गिलास श्रीर प्लेट लाती है डिक एक केक उठाता है]

मुक्ते चाहिए कि मैं तुम्हारी ख़ातिर कहाँ न कि

उलटी तुम मेरी—पर क्या कहां—यहाँ मेरे

पास मोहनभोग भी तो नहीं। मिस नैन, तुम

सी मोहनी को सिवाय मोहनभोग के श्रीर
कोई क्या खिलाये!

नैन—रहने दो बस ! न जानें कितनी लॉडियों से यही बकवास कर चुके होंगे !

डिक-कभी नहीं-एक से भी नहीं।

नैन—ग्रच्छा । यह तो बतात्रो, ये केक कुछ पसन्द भी श्राये ।

डिक—क्या कहना है ! मेर्चदार केक को काट के मक्खन लगा दो—फिर ज़रा आग दिखा दो—वस इतनी कि मक्खन पिघल जाये—तेज़ न करो, वस ज़रा एक आग दिखा दो।—फिर उस पे हलकी हलकी शक्कर बुरका दो कि ज़रा चाशनी आजाये—मगर भीठा न होने पाये। फिर तो ये केक मूँह में ऐसे घुल जाते हैं जैसे गुलक़ंद—या जैसे अपनी प्यारी के चूम्में—वसंत में—जब पूनो की चांदनी छिटकी हुई हो!

नैन—अगर इन केकों में तुम्हें ऐसी करामातें दिखाई

देती है तो लो, एक श्रीर खाश्रो। श्रीर देखा इस घड़ी को समभ लो कि यह पूनी का चाँद चमक रहा है। [ईक लाती है]

डिक—एक तो केक पाना !—फिर तुम्हारे हाथ सं—ग्रजव मज़ा है! है][केक पाता अरे! इस में शकर तो है ही नहीं। मिस नैन, ज़रा श्रपने ज्यारे ज्यारे हाथ इस केक में छुत्रा देा—यह मीठा हो जाये!

नैन—में ऐसी वेतुकी वात करने से रही . . लोयह दूसरा खा के देखो—इस पे शकर लगी हुई है।

डिक—[श्राधा काट के] अगर यह सा आधा तुम यालो तो में फूले न समाऊं। में यह समभूं—िक तुम— कुछ तो—

नैन—नहीं, में नहीं खाऊंगी। लो ! यह दा घूंट और पीलो। डिक—[चलकर] मिस नैन, यह दाह तो बड़ी तेज़
है। तेज़ होती तो श्रच्छी हैं—मगर जब ताव
ठीक ठीक दिया गया हो—खोप को तरह। मगर
यह तो बहुत ही तेज़ है। मैं बताऊं—इसमें क्या
कमी रह गई है। कुछ श्रध पक्के सेब। एक
अधपक्की टिकिया श्रीर कुछ थोड़े जायफल
. ख़्व महीन पीस के डालने थे। दर दरे नहीं—
महीन—समभी?—फिर देखतीं जो इस में नाम
को भी कड़वाहट रह जाती। ऐसी लगती
जैसे पतवार का हलवा।

नैन—तुम को तो, मिस्टर डिक, कही का वावरची होना चाहिए था !

डिक—श्रब्बा मुभ से कहा करते थे कि बच्चा, खाना पकाना सीख रखो । श्रम्मा के मरने पे में ही तो सब पकाता था । खाने के बड़े शौक़ीन थे श्रब्बा ।

- नैन—धन्य भाग उसके जिसे अपने वाप की सेवा करने को मिले । सेांचो तो—कीड़े से जव से हम होते हैं तब से वह हमें पालता है। दुनिया में हमें हरा भरा देखने के लिए न जाने श्रपने किन किन सुखों को मिटा देता है!
- डिक—ग्रेरे बाप ने अपने सुख-बुख नहीं त्यागे। कहते थे कि एक दफ़ा कुछ केाशिश की थी—कुछ यों हो सी। पर इन्हें रास नहीं आई।
- नैन—लोग कहते हैं मर्द अपनी औलाद के लिए
  भी अपना सुख चैन नहीं छोड़ता। पर
  औरत की तो तजना पड़ता ही है। तुम जानो
  क्या ?—तुम्हें गरज़ क्या जो सोंचो भी कि वह
  क्या क्या तज देती है! अपना रंग रूप खो
  बैठती है। कल से बेकल हो जाती है। दुनिया
  के सुखों—दुनिया के मज़ों से हाथ धो बैठती

है। श्रौर क्यों ? श्रौलाद की ममता में । चाहे वह उसके बुढ़ापे में उसे दो रोटी से भी न पृक्षे !

डिक—भई, मैं तो कभी नहीं समक पाया कि श्रीरत श्रीलाद पर क्यों जान देती हैं। जब तक श्रीलाद नहीं होती यह कैसी गुजरिया सी होती हैं। गाल देखो तो छाछ लाछ, चिकने, मुलायम जैसे मख़मल। प्यारे प्यारे होंठ—जैसे मूंगा—जैसे गुलाव! श्रांखें रसीली—तार्रा सी चमकती हुई! श्रीर उफ़ वह गोरे गोरे गाला से हाथ!—जिन्हें छुश्रा नहीं कि वदन भर में विजलियां सी कौंदने लगीं—अजब तरह की—बयान से वाहर!

नेन—वह रंग रूप जो मर्दों का मन हर ले बड़े भागों से मिलता होगा। डिक—श्रौर वाद का मैंने इन्हां लड़कियां का देखा है। - कपड़े घोते घोते हाथ जैसे भामा, भद्दे, सब्त —सीते सीते उंगलियां कटी छिदी!— मुंह पे हवाइयां। गाल पिचके श्रौर ऐसे बदरंग जैसे मेंडक के पेट की खाल।—श्रांखें देखो तो धसी हुई, भारी, बुफी बुफी जैसे किसी वीमार भेड की हो जाती हैं, जब उसका वक्त श्रान पहुँचता है। होंठ देखो तो कटे फटे-बेरस। जोड़ जोड़ में दर्द, इधर उधर कराहती फिरती है । देख के तरस त्राता है ! चिथडे लपेंटे पुराने, गन्दे । बच्चे भें भें कर रहे हैं-क्या हुश्रा भाई ? नन्हें डिक की नाक में से ख़ुन वह रहा है-गिर पड़ा कटहरे पर । नन्हीं सायरा विचारी फिसल पड़ी त्रांगन में-फूट गया सर उसका। उफ़, उफ़, भई मेरा तो दिल दुखता है।

नैन—मां की ममता मिस्टर डिक, कुछ इतने ही तक थोड़ी है। रंग रूप मिटना—सुख चैन जाना—हँसते खेलते दिलका बुभ के रह जाना, भला किसे सुहाता है पर श्रौलाद की ममता भी तो श्रजब चीज़ है। बच्चा होना ! एक नन्ही सी जीती जागती मूरत का महीनों तुम्हारी छाती पे लोटते रहना। फिर उसे पालना पोसना। श्रौर उसका बेबसी से मां का मुंह तकना—श्रजब चीज़ है।

डिक—श्रसल में ये नन्हें नन्हें वच्चे होते तो बड़ें प्यारे हैं। पर जब इन्हें कोई ज़रा साफ़ सुथरा रक्खे। इनका भजन गाना मुक्ते वड़ा अच्छा लगता है। इन्हें नदी में तैरते देखें। तो बड़ा मज़ा आता है।—ऐसे चिट्टे चिट्टे—ऐसे फुर-तीले!—कभी बदन मलते हैं—कभी छींटें उड़ाते हैं—भल भल चमकते हैं—जैसे हीरे।

मिस नैन हम लोगों के सिवा त्राज रात को त्रौर कौन कौन त्रा रहे हैं।

नैन—बाजा वजाने जैफ़र पियर्स आ रहा है।

डिक—यह तो पागलख़ाने भेज दिया जाये तो श्रच्छा है। बुड़भस लगी है कमबख़त को। लोग तो सब ही कहते हैं कि सठिया गया है। पर—

- नैन—बाजा ता ऐसा बजाता है कि कुछ कहने की वात नहीं।
- डिक-बड़े गुज़ब का ! इस में तो बूढ़ा गुज़ब ही करता है।
- नेन—ग्रोर भी सितम तो वह जब करता है जब उसकी
  पुरानी हक जाग उठती है ग्रोर उसे ग्रपनी
  प्यारी का ध्यान बन्ध जाता है। वह उसे
  ग्रब तक लौंडिया ही कहता है। ग्रोर उसे मरे

पचास वरस हो चुके होंगे—पचास से भी ऊपर—

- डिक-वड़ी .खूबस्रत थी। लोग उसे पच्छिम का सितारा कहते थे। चेहरा जैसे चमेली का फूल। अब्बा उस का चर्चा करते हैं।
- नैन—जैफ़र ने उस पे बहुत से गीत बनाए हैं। उन्हें, गाता भी है। मैंने उसे एक दफ़ा अपना गीत आप गाते सुना है। गाने के साथ साथ बाजा बराबर बजाता रहा। धीमे धीमे—मौत के स्वरों में—आंखें में आंस् डव डवाये हुए। जब से वह विचारी दुनिया से उठ गई इसकी कल कुछ ऐसी बिगड़ी कि फिर न सम्हल सका।

डिक—जैफ़र के सिवा और कौन कौन आयेगा ? नैन—टौमी और आरटी । आरटी भी वडा हो के कैसा ख़्वसूरत निकला है।

- डिक—निकला होगा। लोग कहते तो हैं। मुभे नो कभी उस में कुछ दिखाई-विखाई नहीं दिया।
- नैन-विव्कुल श्रपनी मां पे गया है। काले काले वाल, नाक नक्शा तसवीर सा।
- डिक—मुभे या तो बिल्कुल काले बाल श्रच्छे लगते हैं या बिल्कुल भूरे। या कुछ सुनहरापन लिये। बिल्कुल काले वाल भी श्रच्छे होते हैं। मगर इन में कुछ चमकदार होते हैं—कुछ विल्कुल बेचमक।—जानती हो मुभे इन दोनों में से कौन सा रंग श्रच्छा लगता है?—यस यही जो तुम्हारे वालों का है। खूबस्रत इस का नाम है!
- नैन—[ उठ कर ] मिस्टर डिक, श्रगर तुम दारू पी चुके तो मैं यह गिलास हटा दूं। . . . मिस्टर डिक ? . .

## डिक-क्यों ?

- नैन—सुनो।—सात आठ दिन हुए हमारी एक भेड़ी मर गई थी। उसे बाघी हुई थी। देखो तुम क़ीमें के समो से मत छूना।
- डिक—अरे । अञ्छा खैर देखो तुम मुभे गोड़ियों का दोहरा हिस्सा दे देना । मैं करेली भी मज़े से खा लेता हूं। पर नैन क्या असल में बड़ी धूम धाम की दावत है?
- नैन—श्रौर नहीं तो क्या । देखना, नाचते नाचते सवेरा न कर दें तो सही । चाँद भी फीका पड़ जाये।
- डिक—नैन ! नाचने में तो तुम शहजादियों को मात कर देती होगी ?
- नैन-कहां मिस्टर डिक। साल भर से ऊपर हुआ। यहां कौन नाचा-वाचा है।

डिक—अपने घर पे तो तुम ख़ूब नावती होगी।
नैन—वहां तो हमारे दरवाज़े पे ही नाच हुआ
करता था। एक बुहुा बाजा वजाता था। हर
चाँदनी रात में हम नाचते थे। जूते पहन
पहन कर। सव लड़कयां जूते पहन पहन कर
नाचती थी। इनके पांव खट खट वोलते
थे।—ऐसी मीठी श्रावाज़ !—सुनो तो मालूम
हो जैसे ढोलिकयां बज रही हों।

डिक—क्या कहूँ नैन, मैं वहां होता तो जी भर के तुम्हारे साथ नाचता।

नैन—ग्रौर बहुत बहुत तरह के गाने गाते थे। लाव-नियां—चैतियां—कजरियां—पुराने पुराने गीत। साथ साथ भीगरों की भनकार हवा में गूंजती थी। . . कभी कोई ग्वाला श्रा निकलता था।—बांसरी बजाता हुन्ना—एसी मीठी कि क्या कहुँ! . . वह दिन भी ग्रजव दिन थे।

- डिक—जब से तुम यहाँ आई हो, यहाँ भी तो बड़ी
  चहल पहल हो गई है। लेकिन घर छोड़ने का रंज
  तो हमेशा होता ही है। पर श्रब तो तुम जल्दी
  छौट जानेवाली होगी। तुम्हारे मां बाप का
  ध्यान तुम्ही में लगा होगा—श्रौर लगा रहने
  की बात ही है!
- नैन—मेरे मां बाप कहां ! मिस्टर डिक, वो तो कमी के मर चुके !
- डिक—अरे ! मर चुके हैं ? मिसेज़ पारिजटर तो ऐसी बार्ते करती हैं जैसे तुम्हारे घरवाले सब मौजूद हैं।
- नैन—मिसेज पारजिटर ना !—हाँ वो तो चाहती हैं कि लोग यही समभें!

डिक-म्बां ? यह क्यां ?

नैन-बताऊंगी। किसी दिन यह भी तुम्हें बता

- दूंगी । पर लाश्रो श्रपना कोट टोपी दे दो— श्रंदर रख श्राऊं। [कोट टोपी वग़ैरा ले जाकर कोठरी में रख देती है। फिर लीट श्राती है।]
- डिक—मिस नैन, श्राज तो तुम गृज्व ही ढा रही हो।
- नैन—हाँ, लाग कहते तो हैं कि पानी साबन में बड़ी करामात हैं!
- डिक— ज़रा कोई देखे! गुलाब के फूलों जैसी— कमल की पंखडियों जैसी हो रही हो!
- नैन-मिस्टर डिक, श्राज तो तुम बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो-बिलकुल दरबारियों जैसी!
- डिक—हाय! [एक गुलाब का फूल निकाल कर] मिस नैन?
- नैन-कहो।

डिक—में एक फूल लाया था?

नैन-जेनी के लिए मिस्टर डिक!

डिक-नहीं तेरे लिए। नैन तू इसे लगायेगी ?

नैन-दोगे तो क्यों नहीं लगाऊंगी?

डिक—तो ले—श्रव शुकरिया भी तो श्रदा कर।

नैन—बड़ी मेहरबानी, मिस्टर डिक !—कितना प्यारा फूल है!

डिक—लार्खों में एक । लाल लाल—जैसे प्रेम । प्रेम भी तो लाल होता है । खून जैसा—जैसे लाल गुलाब ।

नैन--श्रोहो !

डिक—यह गुलाव मेरी श्रॉखी के सामने वढ़ा— खिला—मिस नैन! श्रौर मै—मै यही सोचता था कि यह कैसा खिले श्रगर—श्रगर तुम कही इसे पहन छो! नैन—तो फिर त्रब कुछ खिला कि नहीं? डिक—खिलना कैसा, मिस नैन, तुमने इसे ग्रामी

नैन-क्यों ?

डिक—एक बात कहूँ मानोगी ?

नैन-पहले बात बतात्रो।

डिक—इस गुलाब को अपने वालो में सजा लो। नैन—बालों में ? यह क्यों मिस्टर डिक?

डिक-मैंने तुम्हें एक दिन सुपने में बालों में गुलाब सजाये देखा था।

नैन—[फूल बालों में लगकर] पुराने वक्तों की औरतें फूल बालों ही में सजातो थी। नाचती भी थीं फूल बालों में सजाकर। इनकी पंखड़ियाँ टूट दूट कर उन पर गिरती थीं—और इधर उधर

विखर जाती थीं। यह सब अम्मा मुभे सुनाया करती थीं।

डिक-ऐसा मालूम होता है जैसे यह गुलाव तुम्हारे वालों ही में फूला हो।

नैन-श्रव लम्प बाल देना चाहिए।

डिक—नहीं । अभी नहीं । रहने भी दो ।

नैन—[ दियासलाई जला कर ] अगले वक्तों की औरतें भी बड़े गृज़ब की खूबसूरत होती होंगी! उन पे कैसे कैसे गीत बने हैं। रंग रूप भी, मिस्टर डिक, एक अजब चीज़ है!

डिक—बड़े ही गृज़व की—खास कर श्रौरत में! नैन—श्रौरत तो, मिस्टर डिक, पुजती है इसी से।

डिक-तुम भी गृज्व की खूबस्रत हो नैन! गृज्व की ! नैन-श्राह! मिस्टर डिक।

डिक—तुम हो ख़्वसूरत—परी की सी! जैसे गुलाव—जैसा मैंने तुम्हें सुपने में देखा था!

नैन—हाय! मेरा हाथ छोड दो ।—मेरा हाथ तो छोड़ो।

डिक—तुम हो .खूबस्रत । ये आँखें तुम्हारी—ये मुखड़ा तुम्हारा—जैसे चम्पा ! यह लम्बे काले बाल। उन में यह फूल! ओ नैन तू है .खूब-स्रत । तू गृज़ब की .खुबस्रत है।

नैन-हाय। यह न करो ! यह न करो ! ] डिक-मेरे दिल ! मेरी जान !

नैन-हाय!

डिक—नैन, मैं तुभ पर मरता हूं ! मै तुभ पर जान देता हूं!

नैन—श्रव मुभे छोड़ दो ! भई, श्रव मुभे छोड़ तो दो !

डिक—नैन, तुभे भी मेरा प्यार है ?—तू भी मुभे चाहती है ?

नैन—तुम क्या जाना । तुम नहीं जानते हो। तुम
मेरे जी का हाल क्या जाना ?

डिक—नैन, मै तुभ पे जान देता हूं।

नैन—हाय ! नहीं—नहीं—यह मत करना ! मुभ से मोहब्बत मत करना ।

डिक—दुनिया भर में तुभ सी ख़ूवसूरत ढूंढे नहीं मिल सकती। तू औरतों का ताज है।

नैन—हाय—मुभे छोड़ दो।

डिक—मेरी प्यारी ! मेरी जान !

नैन-हाय, डिक !

डिक—नैन । मेरी नैन, बता दे—तू मुक्ते चाहती है ? नैन—हाय ।

डिक—मेरी प्यारी ! शादी करेगी मुकसे ? मुक्ते चाहती है ना ?

नैन—डिक, मैं तुम पर जान देती हूं!

डिक-मेरा दिल! मेरी जान!

नैन-मेरे प्यारे । मेरे माहन ।

डिक—मेरे चॉद के टुकड़े—में तुक्ष पर गीत वनाऊंगा। मेरी मोहनी!

नेन—तुम सुभे चाहते हो—इस से सुहावना गीत श्रीर क्या होगा ?

डिक—नैन प्यारी ! मुभे श्रपने बाल खोल देने दे । में इन्हें विखरे देखूं . हाय ! यह बाल . श्ररी नैन ! तू है गृज्व की ख़्बस्रत !

नैन—हाय । मैं कहीं ख़ूबस्रत होती ! डिक—मेरी नैन । तू है ख़ूबस्रत । नैन—तो और ज़्यादा होती—जिस में तुम्हें और भी सुख मिलता ।

डिक—मुभे प्यार कर ले। ज़ोर से प्यार करले . नैन—देखो डिक इन्ही वार्लो को कहते थे—यह कौन से ऐसे हैं।

डिक—[बालों के। चूमके] हाय! गृज़व के हैं—मेरी प्यारी, वड़े गृज़व के हैं।

नैन-भेरे प्यारे, अव मै तेरी हूं।

डिक--वता हमारी शादी कब होगी। तू विलकुल मेरी कव हो जायेगी।

नैन—हाय मेरे प्यारे! श्रव बस करो—वस करो। डिक—पर शादी कब होगी? नैन—मुके प्यार कर हो।
डिक—बसन्त ठीक है?
नैन—ज़ोर से और ज़ोर से।
डिक—मेरी चॉद। मेरी रानी।

नैन—प्यारे! लो बस श्रब मुफे छोड़ दो। [ श्रलग हो जाते हैं ] मैं ने जी भर के सुख भोग लिया। बस श्रब मुफे कुछ नहीं चाहिए।

डिक—यह क्या? नैन, यह क्या?

नैन—डिक, मैं तुम से शादी नहीं कर सकती।
अब जाश्रो—श्रब यहाँ से चले जाश्रो। विह
उसकी तरफ़ को बढ़ता है ] देखो, यह मत करो।
हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। तुम नहीं
जानते। जानोगे तो सुभसे घिन करने लगोगे।
मैं श्रपने मूंह से नहीं बता सकती। मेरे प्यारे,
श्राज रात को नहीं। सब श्राते ही होंगे।

. . डिक जो मैं तुम से शादी करलूं—पर, हाय! नहीं कर सकती—
ग्रगर करलूं—तुम्हारे साथ रहूँ—तो मेरे लिए तुम बदनाम हो जाग्रोगे। लोग तुम्हें नाम धरेंगे—
इन से छिप नहीं सकता—जान जायेंगे—ज़हर जान जायेंगे।

डिक—मेरी मोहनी ! मेरी नैन ! अपने डिक को बतादे ।

नैन—हाय! नहीं, नहीं, श्रलग रहो। मुभे मत छुश्रो।
तुम अभी जानते नहीं। मैं श्रभागिनी हूँ।
तुम से शादी के लायक नहीं। . डिक,
मेरे बाब्—मेरे बिचारे बाब् [ रोने छगती है ]
हाय डिक! हाय डिक! तुम क्या जानो—
मुभपे क्या क्या बीत चुका है। मालूम होता
है कि जैसे मेरा कलेजा फट जायेगा

डिक—यह क्या ? यह क्या, नैन ? श्रपने डिक को बता दे। मेरी भोली विचारी—मेरी लाडली ! श्रव तो तू मेरी हो ही चुकी, नैन।

नैन—जो तुम मुभे सचमुच चाहते हो डिक—हाय मेरे प्यारे!—श्रौर हम तुम एक हो जाये, तो फिर दुनिया कुछ नहीं कर सकती। लोग बका करें! हम देस छोड़ दें—प्रदेस चले जावें। वहां ख़ुश रहेंगे। हाय डिक ! मुभे यहां से निकाल छे चलो। हमारे पास है क्या, डिक— वस दो जानें हैं। आपस में प्यार है तो फिर श्रौर हमें चाहिये ही क्या—श्रौर प्यार की हमें कमी पड़ नहीं सकती। डिक, मेरे प्यारे डिक! मुभे इस सब से बचाले।

डिक-मेरी प्यारी मैं तुमे अपनाऊँगा । अभी, अभी आज ही रात को-इन सब से कह दूंगा।

नैन—चाहे कुछ भी हो जाये ? चाहे मैं तुम्हें बता भी दूं—जो मुके तुम से कहना है ?

डिक—वह कुछ भी हो—ग्रव तो वस ग्राज ही रात को। श्राज ही। वाजे वाले के ग्राते ही। नैन—हाथ मेरे प्यारे!

डिक—मैं सब के सामने तुम्हें अपनाऊंगा । एक ृपक के सामने ।

नैन-मुभे श्रपनालोगे !

डिक—मुभे फिर से प्यार कर ले।—मेरी प्यारी। नैन—ज़ल्दी से—लोग आते होंगे।

[ दरवाजे के बाहर कुछ पैरों की श्राहट श्रोर कुछ हलके हलके हंसने की श्रावाज़ श्राती है।]

श्रावाज़—श्रन्दर हैं यह लोग श्रावाज़ श्रा रही है। श्रावाज़— . . कही भी नहीं। श्रावाज़—श्रारही है . . . श्रारटी खबर-दार—[ सब मिलकर जल्दी से ]

श्रावाज़—चुप . . हिश ।

थावाज़—सच मिल कर।

थावाज़—नहीं एक के बाद एक।

डिक—श्रा गये सब।

नैन-मेरा दिल! मेरी जान!

श्रावाजें - [ गाना ]

महाराजा किवड़िया खोलो रस की बूंदे पड़ें। मोरे राजा दर्वजवा खोलो रस की बुंदे पड़ें।

[ चुप हो जाते हैं श्रीर हंसने की श्रावाज़ आती हैं ]

म्रावाज़---नहीं हैं ग्रन्दर।

[ एक इसी गाने की ले में गुनगुनाता है ]

डिक—श्राज ही रात का . इन सब के सामने। वाजा शुरू होते ही मेरी वीबी । नैन—मेरे स्वामी !

श्रावाज़ें---[गाना]

मोहे सैयां मिलन की श्रास दर्वजवा ठाड़ी रही । धाऐं धाऐं धाऐं

[ दर्वाज़ा पीटते हैं। डिक श्रौर नैन श्रलग हो जाते है। मिसेज़ पारिनटर श्रौर जेनी जल्दी जल्दी नीचे श्राते है। वैसे ही नैन दर्वाज़ा खोलती है। बूढ़ा जैफ़र पियर्स—श्रारटी पियर्स—टौमी श्रारकर श्रौर टो लड़कियां श्रन्दर श्राती हैं।]

मि० पा०—श्रास्त्रो । मेरा दिल तो तुम सब को देख के निहाल हो जाता है। [ लड़कियों को प्यार करती है। धौर नैन की तरफ़ घूरती है।]

जेनी—[डिक से] क्यों। मिस्टर गरविल, गुलाय का फूल लाये ? कुछ याद है क्या वादा किया था?

डिक-तुम गुलाब-बुलाब क्या करोगी?

जेनी—ठीक है ! इनसानित इसी को कहते हैं, मिस्टर डिक!

डिक-ज़रा अपने गाल तो देखा ! यह किन गुलावों से कम हैं ?

मि॰ पा॰—जैफ़र अच्छे तो रहे?

[ सब एक दूसरे को सलाम बन्दिगी करते है ]

आरटी—दादा ऐसे नहीं सुनते जब तक इनके कानों में न चीख़ी। [कान में चीख़ता है] दादा श्रच्छे तो हो?

- जैफ़र—[ नैन की तरफ़ देख कर ] दो बार इसे देखा है—दो बार! रास्ता चलते—कही जा रही थी। बाल खुले। उनमें फूल सजा हुआ। आंखें तारों सी चमकती हुई। . . दो बार अपरेल में।
- आरटी—दादा आश्रो ! इधर को—यहां बैठ जाश्रो
  . हमारे दादा बाजा तो ख़ूब बजा लेते
  हैं। पर बात चीत नहीं कर सकते—ख़ास कर
  नये छोगों में।
- एक लड़की—श्राज गांव में दो तीन नई सूरतें दिखाई दीं—मिसज पारजिटर सुना तुमने ?

मि० पा०-सच मुच बची?

टौमी—श्रौर तुम्हारा ही घर पूंछ रहे थे। पादरी साहब भी उनके साथ थे।

- आरटी—मिसेज पारिजटर ख़ैर तो है? कही डाका-वाका तो नहीं डाल श्राई'?
- मि॰ पा॰—डाका ! नहीं भईया । भला विना चुराए ही चोर उचकों से छुटकारा मिल जाये तो मैं जानूं भर पाया ।
- श्रारटी—यह सब तुम जानों—पर इन में एक सरकारी सिपाही ज़रूर है।
- डिक—है तो वेशक। मुभे भी मिले थे।
- मि० पा०—हैं! तो डिक भईया तुम इन सब के साथ साथ नहीं श्राये थे क्या?
- डिक—नहीं। पर वह मिले मुभे भी थे। सब—क्या जाने क्यों श्राये हैं।
- मि॰ पा॰—घवराहट क्या है ? यहाँ श्राते हैं तो त्रापही हाल खुल जापेगा। पर यह है 🕡

—गांव के चोर गांव वाले आप नहीं पकड़ सकते क्या ?

[बूढ़ा पारिजटर नीचे उतर के वास्कट के वटन लगाता अन्दर आता है]

पा०-- त्राहा ! त्राहा!

सब-मिस्टर पारजिटर ! श्रच्छे तो हैं श्राप?

पा०—[सलाम करके] लड़िकयों, आज तो तुम बड़ी अच्छी लग रही हो! अरे डिक! तुम तो बिल्कुल दूल्हा बने हुए हो!.....क्यों जैफ़र, तुम भी यार बड़े पुराने पापी हो—कहो बाजा-वाजा भी लाये हो?

जैफ़र—[भव तक नैन की तरफ़ बूर रहा है] यह है कौन? सड़कों पर, यह चमकती मूरत मैने देखी है। फूल बरसाती जाती थी —फूल!

- जेनी—[जैफ़र पर नज़र डालकर] तो डिक, तुम यहाँ पहले ही से श्राये हुए थे . श्ररे! नैन! कुछ होश भी है! बाल बॉधना भी भूल गई। . श्रम्मा जरा नैन के बाल तो देख !
- मि॰ पा॰—बची,—खुदा तुओं समके—यह फूल वालीं में क्यों सजाया है !—और यह बाल बिसेरे यहाँ क्यों ग्रान खड़ी हुई ?
- नैन—दर्वाज़ा खोलने आई थी। और दिया भी तो बालना था।
- जैफ़र—एक प्याला लाल लाल शराव का मुभे दे दो । श्रोर एक प्याला सफ़ेद शराब का— श्रोर थोड़ा शहद [नैन के पास भाकर] श्रोर एक सेब . . श्रोर एक . . में ख़शी का राग श्रव बजाऊँगा ! मैं इस दुल्हन का सुद्दाग श्रव गाऊँगा!

श्रारटी—तुम्हारा क्या कहना है! न जाने क्या क्या कमाल करोगे। बैठ भी जाश्रो वूढ़े मियाँ— यहाँ कोई दुल्हन-बुल्हन नहीं है।

पा०—[लड़िक्यों से] कौन कहता है नही है। यहाँ तो हम सव के लिए दुल्हनें मौजूद हैं। जहाँ तुम सी प्यारी, प्यारी लौडियें हों वहाँ दुल्हनों की क्या कमी । पर सुनो श्रव तुम यह श्रयने कोट-वोट उतारोगी कि नहीं?

आरटी—हम विचारों को भूल ही गये क्या ? पा०—भूळा नहीं। मर्द, मर्द—औरतें, श्रौरतें। बारी बारो से—जैसे भेड़ियां खाई में से निकलती हैं—एक के पीछे एक। लड़िक्यों, तुम तो नैन और जेनी के साथ उत्पर चली जाश्रो।

नैन---एलेन, श्राश्रो।

जेनी—लाश्रो तुम श्रपना कोट मुम्ने दे दे।

## [ लड़िकयाँ जपर जाती हैं ]

- पा०-लड़कों ! श्राश्रो तुम मेरे साथ इस दूसरे कमरे मे श्राश्रो [इन सबको दूसरे कमरे में ले जाता है]
- मि० पा०—[डिक को साथ जाते देख के ] डिक भइया ! ज़रा सुन्ना।
- डिक—क्यों मिसेज़ पारजिटर—क्या है?
- मि० पा०—तुम तो अपनी चीज़ें पहले ही उतार चुके हे। आओ ज़रा मेरी मदद तो कर दे।—कैसा अच्छा बच्चा है!
- डिक-ज़रूर मिसेज पारिजटर-वोलो, क्या करना है ?
- मि० पा०—इस कमरे को नाचने के लिए ठीक करना है। लाश्रो पहले इन लम्पों की वित्तर्यें ठीक कर दें... ऐसे ... श्रव लाश्रो

मेज़ इधर को रख दे . ऐसे . आज तो तुम यहाँ जुरा जल्दी आ गये थे-क्यों ?

डिक—बस दो एक मिनट हाँ, तो श्रव यह कुरिसयां किथर को रखी जार्येगी?

मि॰ पा॰—यह सव ठांक हैं—क्या तो तुम्हे नैन ने अन्दर बुला लिया होगा ?

डिक—हॉ—उन्हीं ने बुला लिया था।

मि॰ पा॰—सुना । तुम दोना ने जो खेल खेले मुभे सब ख़बर है।

डिक-यह .खूब-

मि० पा०—मुकरते क्यो हो? उसने तुम्हं प्यार नहीं किया—क्यां?

डिक-(विगढ कर ] तो आप को क्या ?

मि॰ पा॰—यह ता डीक है। मुफे क्या—पर मै

मि० पा०—तुम्हारं अव्वा ने तुम्हे अपने कारवार में ले लिया या नहीं?

डिक-ग्रभी नहीं।

मि॰ पा॰—यह तो में जानतो हूं। एक बात और जानती हूं—यता दूं तो अभी भौचका से रह जाओ।

डिक-वह क्या बात है?

मि० पा०-कुछ मुभ सं उन्होंने ज़िक किया था।

-पर भइया में लगाई बुक्ताई से दूर भागती हूं।

डिक—मेरे कारबार में लेने की बात थी क्या?

मि० पा०-उन्होंने कहा ता था मुभ से चुपके से।

—पर मुभ में तुभ में क्या चुपका ?—या कुछ है ?

डिक-बिल्कुल नहीं। मै तो-

मि॰ पा॰—सुन, सुन, तेरं अञ्चा मुभ से बोले,— कहने लगे मिसेज़ पारजिटर अब मैं कृब में पाँच लटकाये वैठा हूं। मै चाहता हूं मेरे लडके का कही ठीक ठौर हो जाये। वस इसने गादी की श्रीर मै ने इसे श्रपने कारवार में ले लिया। और धर-वर ठीक करने के लिए दो डाई सौ कपये इसे दे दूंगा।

डिक-क्या समभ की बान कही! क्यों न हो!-पुराने चावल हैं ना! मसल है-अन्धा क्या मांगे दो श्रॉकें।

मि॰ पा॰—में ने उनसे कहा यह ठीक है। कोई भी

मां अपनी लड़की के लिए और क्या चाहेगी?
[आवाज वड़ल कर] यह लौंडिया नो, डिक, तेरे पीछे

दिवानी है। जब से यहां से अलग हुई—छुई मुई
सी मुर्भा के रह गई। तूक्या जाने कि इसका
कैसा बुरा हाल है। में तो रोज़ देखती रहती हूं।
तू जो कहीं देख पाना नो वस व्याहते ही बन

श्राती—या तो फिर उसे घुला घुला के मार ही डालता। क्यों—कभी तू ने इससे साफ़ साफ़ बात की है?

डिक—हां। त्राज ही की है। त्रभी त्रभी। एक .मिनट हुत्रा होगा।

मि॰ पा॰—जब यहां दर्वाज़े पर खड़ी थी? डिक—नहीं जब मैं भोतर श्राया था।

मि० पा०—ता उसने जाने क्या जवाब दिया होगा? तू मुफं काहे की बताने लगा—क्यों?

डिक—मे तो समभा आप सब देख चुकी हैं ? त्राप की वातों से तो यही मालूम होता था।

मि॰ पा॰—कहीं भी नहीं । मैं ने कहां देखा । डिक—'बाल खुले हुये' । 'गुलाव सजा हुआ'— जाने क्या क्या कुछ तो आप कह रही थीं ? मि॰ पा॰—वाल खुले हुये ? उसके वाल तो खुले नहीं थे। मैं ने तो ख़ुद ही पारे थे।

डिक—खुले तो थे। श्रभी श्रभी तो आप ,खुद ही कह रही थी।

मि० पा०-जेनी के वाल?

डिक-नहीं नैन के ।

 $\overline{\phantom{a}}$ 

मि॰ पा॰—नैन ! नैन का इस में क्या बीच है?

डिक—में ने, मिसेज पारिजटर, श्रभी उससे पूछा था कि वह मुफ से शादी करेगी। वह राज़ी हो गई। [ इंछ रक कर ] श्रव कारवार भी मिल जायेगा। वड़ा मज़ा रहेगा—क्यों है ना? कभी शाम को ज़रा गाडी-वाड़ी भी मिल जाया करेगी। क्या जो मिलेगा उससे—

मि॰ पा॰—[नाक भीं चढा कर] तुम्हें कारवार मिलेगा—ख़ाक थोडी ! जो जेनी को ज्याहो, तो कारवार पात्रो—यह तुम्हारे श्रव्वा ते कर चुके हैं। यही उन्होंने दिल में ठानी हुई है। डिक—श्रव्वा ते कर चुके हैं ?

मि० पा०—कहते थे कि शादी उसे मेरी पसन्द सं करनी पड़ेगी—इतना वह समभ रखे। श्रौर जो वह श्रपना भला बुरा श्राप नहीं समभ सकता तो चलता फिरता नज़र श्रावे—मागे भीक दर दर!

डिक-भीक मांगे दर दर !

मि॰ पा॰—'एक छदाम तो मुक्त से पायेगा नहीं'। यह इन्हीं के लफ्ज है—अब बोला ?

डिक—श्रव बोलूं !

[ मिसेज पारजीटर उसका रग देखती है ]

मि॰ पा॰—तो तू क्या समभता था कि जेनी को दुनिया जहान में चदनास भी करंगा—श्रौर फिर ऐसे निकाल फेंकेगा जैसे दूध में से मक्खी!—जैसे वह कोई निगोडी नाठी हो।

डिक—िकसी लौडिया को दो एक द्फ़ा प्यार-वयार कर लेना एक बात है—शादी करना दूसरी वात होती है।

[प्राजीदर श्रन्टर श्राता है। दिक की गौर से देखता है। वो बिल्कुल पीला पढ़ा हुआ है। च्र्ल्हे की तरफ से जाता है। श्रौर वहां से पेचक ग उठा कर हलके हलके हिक की ध्राता हुआ बाहर चला जाता है—- देलता कुछ नहीं]

मि० पा०-श्रव बोलो ?

डिक—(जन होंटों पर फेर के) बोलूं क्या—श्रब्बा मेरी कूछ सुनेहींगे नहीं क्या !

मि॰ पा॰-व्या कहोगे उनसे ?

डिक—साफ कह दूँगा कि जेनी नो मेरे लिये

पेसी है जैसे मिट्टो—जैसे गोवर . . . कह दूंगा मैं नैन को दिल से चाहता हूं। उससे शादी करने को तैयार हूं।

मि॰ पा॰—[ हलके हलके श्रौर .गुस्से से ] तुम

उनसे यह भी तो कहोगे ना—श्रपने श्रब्बा को

यह भी बताश्रोगे ना—िक तुम उस लौंडिया
से शादी करना चाहते हो जिस के बाप को

श्रभी गलोस्टर जेल में फाँसी हुई है—इस

लिये कि वह चोट्टा था। बहुत दिन नहीं हुये

—श्रभी इसी बड़े दिन के पहले की वात है।

डिक-क्या ! नैन के बाप को ?

मि० पा०—[ सर हिलाती है]—श्रौर इस की श्रम्मा को रोज़ मर्दुए घेरे रहते थे। [ ठैर कर ]
. क्यों यह सब भी श्रपने श्रब्बा से कहोगे कि नहीं?

डिक—तोबा ! तोबा ! ऐसीं की लड़की है ?

मि॰ पा॰—दोनीं एक से एक बढ़के !

डिक—.खुदा की पनाह?

मि॰ पा॰—'निकल गया दिल सीने से ज्यो एनजिन
भागे सरपट'!

डिक—हाँ—यह बात है—तो इसी से शादी करूंगा —श्रौर कुछ नहीं तो तुम्हें जलाने को ही सहों।

मि० पा०—शादी किस बिरते पे करोगे भइया?

न टका तुम्हारे पास—न भिन्जी कौडी उन

बीवी के पास [ इछ हक के ] ताज्जुव है

उसने अपने वाप की फांसी का हाल तुम से

छुपाया ! जानता सारा जहान है । ढंडोरा

पिटा था । जेल के सामने भीड की भीड

गांव वाले इखट्टे किये गये थे । बड़ा

```
एक्ट २ ]
```

बिपता नहलका मन्ना था—पर इन्होंने तुम से कुछ भी नहीं कहा ? डिक—कहा नो नहीं पर चाहती थी कि बनादे। मि॰ पा॰—सींचती होगी कि पहले .खूब फॉस लूं नो बनाऊं। · · यह देखो—यह अन्दर क्या उधम मच रहा है। शिन्द्र से इसने की श्रावाज श्राती है। श्रीर कोई सुर्गे की बोली बोलता है ] ग़ज़ब की चलती पुरज़ा है . . जितनी जमीन के ऊपर है कम्बखन उननी ही नीचे है। डिक—चुप शैतान की ख़ाला—ढड्डो, खूसट कहीं · मार नो डाला—श्रब चाहती

मि॰ पा०—सुनो—सुनो । श्राद्मी वनो । 906

डिक—मिसेज पारिजटर—में कहता हूं मेरा . मिसेज पारिजटर

मि० पा०—कहो—कहो—कहना क्या चाहते थे। डिक—कहूँ क्या—कुछ समभ में ही नहीं श्राता। मि० पा०—तुम्हारं श्रद्या की समभ में तो श्रावेगा? डिक—कौन जाने श्रावेगा या नहीं। पर मेरे पास श्रार कुछ भी सहारा होता—

मि॰ पा॰—तो इस में क्या है। भूका मरना चाहते हो तो मरो ! उठाओं चधना वोरिया—फिरां टुकड गदों की तरह ठोंकरें खाते।

डिक०—त्ररं !—ठोकरें खाऊँ !—दुकड़गदो की तरह !
. गुज़ब रे गुज़ब !! '

मि० पा०—दुकड़गदो का भी कोई काल है। जिधर देखों भक मारते फिरते हैं—गन्दे—दिलद्दर— १०६ सलीथड़े लथेड़ते—श्राधा पैर भीतर श्राधा वाहर ! कही वैठे मोहरीयों में से गिरे पड़े डुकड़े बटोर रहे हैं। कही वैठे खाई की भा- ड़ियों में से सड़ी गली भड़बेरीयाँ चुन रहे हैं। कही देखों तो भाड़ियों के नीचे पड़े पेंठ रहे हैं रात को पाला मार गया—पड़े हैं छिटरे! . . हजारों हैं हजारों! उन में तुम भी एक सही।

- डिक—उफ़ ! उफ़ ! मै वाज़ श्राया—चुप रहो वस ! [समोशी]
- मि॰ पा॰—भईया डिक तो फिर श्रव सींच क्या है ? जेनी मंज़र है ?
- डिक—जाये ऐसी की तैसी में !—सही—वहीं सही।
  जेनी ही सही।—है तो कमवानत ऐसी जैसे
  उन्डी उन्डी पुलटिस हो ! पर करूं तो क्या

करूं । सद्दी, भई सद्दी—जेनी ही सद्दी। अब तो ठन्डक पड़ी।

मिं पा॰—( मुंह ज्ञूम कर ) शावश वेटा शावश!

मैं तो जानती थी। भले मानसों की भली ही

वातें होती हैं। मैं तुभे तुभस्ते ज्यादा जानती हूं।

[दर्वाज़ा खुलता है। मर्द भन्दर आते है। गाते, गुल

मचाते। यार्टी पियस मुरंगे की बोली बोलता आता है।

लडिकयां गुल सुनकर नीचे उत्तर आती हैं]

मि० पा०—तुम लोगों ने भी जुगों लगा दिये। पा॰—श्रौर तुम यहां क्या करती रही? श्रारटी—इश्क्रवाज़ी श्रौर खुदा राज़ी।

[ गाता है ]

नजारा मैं तो मार त्याई' रे।
जहाँ नजारा, वहीं गुजारा
इस में किस का इजारा
नजारा मैं तो मार श्राई' रे॥

जहाँ बस एक बूंद पी फिर क्या—जैसे बारूद में चिंगारी लगा दें कॉई।[मुंह पींग्रता है]

मि॰ पा॰—[ पारितिटर सं ] घबराश्रा मत । तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि में क्या कर रही थी—यक्त आने दा। जेनी! यहाँ श्राना! ज़रा यह कुर्सियाँ तो ठीक करवा ले सुन—मैं ने सब संभाल लिया— समभी? तेरा श्रीर डिक का—सब तै हो गया।

जेनी—[ कुर्सा उठा कर } लात्रो त्रम्मा वह भी मुभे दे दो त्राज तो खूब खूब तमाशे होंगे—क्यों श्रम्मा है ना?

या॰—सुना, सुना—आश्रा पहले एक नाच हो जाये। एक लड़की—श्राप भी नाचेंगे मिस्टर पारजिटर?

पारजिटर-मै नहीं नाचूंगा तो क्या तू नाचंगी ?-

. जैफ़र! इधर श्राश्रो । संमालो श्रपना पकतारा-विकतारा।

लड़की—मुभे तो एकतारा बड़ा श्रच्छा लगता है। जेनी—सारङ्गी और भी श्रच्छी होती है।

पा०—जैफ़र, शुरू करो ! . . देखो—श्रब नाक भौं न चढ़े किसी की। रङ्ग में भङ्ग ठीक नहीं— क्यों, है कि नहीं ?

नैन—जैफ़र दादा ज़रा ठैरो! ऐसे नही—कुर्सी ठीक कर दूं तो बैठना—

जैफ़र—[जैसे कोई सवाल करता हो ] रास्तों में, सड़कों पे, मैं ने तुम्हें देखा है! श्रीर कब—श्राधियों में—तूफ़ानों में!

नैन—लो बैठ जाश्रो वस श्रव ठीक है। लेश्रो यह तकिया लगा लो।

333

श्रारटी—देखो कही दादा श्राग में न गिर पड़ें। ध्यान न रखा तो धम से जा रहेंगे।

जैफ़र—[ पुराने तरीके, से वहुत भुक भुक कर सलाम करता है ] रङ्ग रूप श्रीरतों में घमंड के बीज बोता है। . . रङ्ग रूप वालों में ऐसा गरीब स्वभाव—यह दया कहां, जो एक बूढ़े की सुध रखें? . . हाय! हाड़ मास जब रह गया फिर क्या सुब क्या चैन! फिर तो बस श्रादमी वचों, जवानेंं, सब का खिलोना बनकर रह जाता है। . . . मैं बूढ़ा हूँ—हाय मैं बहुत बूढ़ा हूँ!

नैन—जैफ़र दादा यह क्यों कहते हो ? बूढ़ें में स्फ बूफ होती है। बूढ़े दुनिया का ऊंच नीच देख चुके होते हैं—उन में शान्ति होती है।

मि० पा०-तेरा सर होता है! [सब हसते हैं]

जैफ़र—शान्ति! तेरा यह रङ्ग रूप देख के शान्त कौन रह सकता है! हाय! यह रङ्ग रूप लिये जहां जायेगी—देखने वालों में श्राग लग जायेगी!

लड़िक्याँ—भई! हम सब तैयार खड़े हैं—अब देर किस वात की है ?

पा०-- अपने अपने साथी--

जैफ़र—[नैन से] दुलहन! दुलहन! में कौन सा राग बजाऊं? . . मौत का राग सुनेगी जो गिरजे के घन्टों में वजता है—जब बिन ब्याही लड़िकयाँ लाश पे फूल बरसाती होती हैं? . में ने ख़ुद यही राग सुना था . मेरी प्यारी ने भी यही राग सुना था । [इड़ ठहर कर] मेरा भी एक फूल था . में ने अपने ही हाथों उसे गिरजे पहुंचा दिया [इड़ रक कृरे] लोगों ने मेरे इस फूल को कफ़न में छिपा के ताबून में रख दिया था [ कुछ रूक कर ] तावृत के गोर में उतरने का धमाका में ने सुना था ! [ बातें करता जाता है और बाजा मिलाता जाता है ] वह मेरा सफ़ द फूल अब भला किसे याद होगा! [ कुछ रूक कर ] यह कहानी साठ बरस पुरानी है!

- नैन—तुम फिर मिल जाओंगे उस से जैफ़र। अव भी शायद वह कहीं तुम्हारे आस पास ही हो।
- जैफ़र—[ ज़रा जंची श्रावाज़ में—श्रोर कुर्सी से कुछ उठ कर ] श्ररे ! श्ररे ! तू श्रा गई ! श्राख़िर श्रागई मेरी सुन्दरी—
- मि० पा०—[जैफ़र का हाथ हिलाकर] देखो, इधर सुनो! बजाना शुरू करो! सुना? बाजा बजाश्रो! [नैन से] सूफता नहीं कि तूफे देखके उसका जी लौटा जाता है? हट उस के सामने से! कोइ देखे तो कहें कमबख़त कैसी निर्दयी है।

- पा॰—ग्रपने ग्रपने साथी चुनलो। . . चुन चुके ? . सब अपने ग्रपने साथी चुन चुके ?
- सब—श्रभी नहीं। . श्रारटी! यह बेतुकी बातें बन्द करों! श्रव ज़रा निचले हो जाश्रो! भला ऐसे में कहीं नाच-वाच हो सकता है? [बग़ैरा वग़ैरा] तुम इधर श्राश्रो। मेरे पास श्रा जाश्रो।
  - [ नैन हिक को देखती है। श्रीर उसके इन्तिज़ार में ज़रा श्रलग को खड़ी रहती है ]
- मि० पा०—सुनो ! सुनो ! इस वक्त हम सब इखहे हैं । ज़रा चुप चाप रहो । श्रमी एक छोटी सी वात हुई है । वह सुनलो तो नाच शुरू करना ।
- त्रारटी-सुनो भाई सुनो !

था०—[ त्रारटी से ] मूंह बन्द ! [ त्रारटी का मूंह चिड़ाके उसे श्रीर भी उसकाता है ]

मि० पा०—तुम्हें होगा तो बड़ा ताज्जुव। मैं ग्राप धक से रह गई—विद्कुल भौचकासी!—मैं तुम्हारे खेल कूद में विघन डालना नहीं चाहती। बस यह छोटी सी ख़बर सुन लो। —ही ही ही ही! क्या बताउँ—

श्रारटी—आंखें मीचे कौन कहे! श्रांखें मीचे कौन कहे!

एक लड़की-भई आरटी! तुम चुप करो-

मि० पा०—सुनो ! जेनी श्रौर डिक ने एक दूसरे को पसन्द कर लिया । आज इनकी मंगनी हो गई। में समभती हूँ कि तुम सब इस जुगल जोड़ी को मुवारकवाद। दोगे। डिक ! . . जेनी!— लाओ श्रपने हाथ लाश्रो । . . यह लो [ हाथ

मिला देती है ] दुनिया के सब सुख भोगो। दूघों नहात्रो—पूर्तो फलो। . . डिक ! [ उसका मुंह चूमकर ] श्रव तो तू भी मेरा ही बच्चा है—है ना ? श्रारटी—डिक की अम्मा, बिचारे को क्यों भिपाती हो—श्रव माफ करदो—

- नैन—डिक, डिक, श्ररे डिक! हाय डिक! यह क्या किया? क्या मुक्त से यह सब तुम्हारा खेल ही था?
- डिक-मुभ से डिक-डिक मत कर ! चल हट यहाँ से !
- मि॰ पा॰—श्ररी यह तू डिक के पीछे क्यों पड़ गई?
- नैन—मैं समकती थी कि शायद उसे मुक से कुछ कहना हो—
- डिक-तुम समभती थी कि यह काठ का उल्लू श्रच्छा मिला! क्यों यही समभती थीं ना?
- नैन—[ उस की तरफ़ देखती हुई इलके इलके एक कुर्सी की तरफ़ यह कहती हुई जाती है ] डिक मैं समभती थी कि मेरे दिन फिरने वाले हैं—

- पा०—नैन !—नैन ! यह त् तमाशा क्या कर रही है ? श्रा—इधर श्राजा—श्रव नाचेगी कि नहीं ?
- मि॰ पा॰—शायद यह नैन भी बिल्कुल अपने बाप की सी है—
- जेनी—[धिरक धिरक कर ] यह कैसे—यह कैसे अम्मा ?
- मि॰ पा॰—यह भी शायद हवा में टंग कर ही नाच सकती हो—
- नैन-[ उस के पास जा के ] हां हो !--मैं हूँ अपने वाप की सी!--कमीनी--तू मुभे सुनाती क्या है ?
- पा०-अरे यह ब्राज तुभे हो क्या गया है ?-इतने लोगों के बीच में !
- मि॰ पा॰—तुम श्रपनी टांग न ग्रड़ाश्रो—में इस से समभ लूंगी ! [ होगों से ] बात यह हुई है

कि यह बन्नों समभती थी कि ज़रा अपने केस लटका के—गले के दो एक बटन खुले रख के—डिक विचारे को रिकालेंगी—

- टोमी—अरे यार डिक हमारे जल्दी श्राने से कुछ ख़लल तो नहीं पड़ा—
- जेनी—इस में क्या है ? बहिन नैन हमारी प्रेम के बदले में श्रपना तन मन सब दे देना ठीक समभती हैं—जो चाहे ले ले !
- भि॰ पा॰—इस घर पे तो यह दया करें ! यहां तो श्रब इनका लेना देना हो चुका ! कहें कौन ! श्रभी इसी बड़ें दिन की बात हैं कि इन बीबी बन्नों के श्रव्या को चोरी के लिये फांसी हुई है।
- था०-जेनी की श्रम्मा ! यह क्या वहियात है?

मगर नहीं यह उसकी सज़ा है! मुभे भी तो उसने वात साफ़ साफ़ नहीं बताई—

## सब--श्ररे !!

नैन—हां—हां—लोगों तुम भी कान खोल के सुन लो! . . मेरे अब्बा को फांसी हुई है—ग्लोस्टर में। . मुफे चाहिये था में तुम्हें बता देती—तब फिर तुम से मिलती जुलती . . डिक, डिक में ने बहुत चाहा था कि तुम्हें वता दूं! डिक में अपना सब कुछ तुम्हें दे चुकी! . जैसा तुमने आज मुफे बरता, वैसा आज तक किसी ने नहीं बरता था . . अब वस मेरी एक ही खुशी है कि तुम दुनियां के खूब खूब सुख भोगो—डिक—बस हो चुका! देखो वह जैफर वैठा है—जाओ उसी को अपनी यह राग माला सुनाओ।

उसे श्रीर कुछ करना भी नहीं है। मैं तुम से बाज़ श्राया . जेनी, यहां श्राश्री। श्राज तुम मेरे साथ नाचोगी।

जेनी—[ खिल खिला के ] इस में तो मैं भी डिक गर-चिल की मदद, कर सकती हूं—

डिक—तो सींचती क्या हो—करो ना ?

- जेनी—क्या कहूं! मेरा दिल फूल की तरह खिला जाता है! यह बहिन नैन का कहना है—श्रौर जब यह फहती हैं तो इस में कुछ न कुछ बात तो होवे ही गी।
- नैन—हाय मैं मर चुकी होती—हाय मैं मिट चुकी होती!
- डिक—श्ररी सुन—श्रव हमें नाचने-वांचने देगी कि नहीं ? [नैन एक कोने में चली जाती है]

जैफ़र—दुलहन! दुलहन! आंस् पींछ डाल। यह भड़ी भला कव तक लगी रह सकती है?

पर प्रेम एक फूल है। सुन्दर—सुहावना—श्रनमोल! . यह फूल बहुत वड़ा और ख़ून की तरह लाल लाल है .

यह कुम्लाना नहीं जानता—सदा बहार है—
सदा बहार है! [नाच की गत बजाता है] मेरे दिल के दर्द की तरह . मेरी प्यारी की याद की तरह . . सदा बहार है! . . सदा बहार है! . . सदा बहार है! [सब नाचते हैं]

## [परदा]

## एक्ट ३

- [ सीन—जो ५हले था। नैन पीछे को एक मेज़ के पास वैठी है। धन्दर से वोलने चालने की धावाज़ें स्राती है। जैफ़र श्रपनी कुर्सी पर वैटा है]
- नैन—ज़िन्दगी कैसी कड़वी, कैसी दुःख भरी है— हाय जैफ़र! ज़िन्दगी वड़ी कड़वी वड़ी दुःख भरी है!
- जैफ़र—लड़की ! तेरे दूध के दाँत भी नहीं टूटे तू जीने की कड़वाहट क्या जाने?
- नैन—कुछ दिन वरसों के बीतने से ही हम बूढ़ें थोड़ी हो जाते हैं।
- जैफ़र—इम में से कितनों को तो चलवसने की आस ही रह जाती है—होश श्राने के दिन से ही!

- नैन—मुभे भी यही श्रास है !—हाय जैफ़र दादा— में कहीं चलबसती—में कहीं मर चुकती!
- जैफ़र—मरना तो सब ही को . . श्रागे पीछे। . . श्रागे पीछे—
- नैन—हाय मैं तो आज हो मर जाती—श्राज ही गड़ जाती <sup>।</sup>
- जैफ़र—मैं भी यही चाहा किया—जब से मेरा फूल मुरभाया—पर क्या? . साल पे साल बीतते गये . श्रनिगन्ती . पहाड़ से ! . . तन सूख के पिंजर हो गया—यह हाड़, यह मास रह गये ! . कभी रोज़ी लग जाती थी . . कभी काम नहीं मिलता था . गुज़र गई ! . . पर श्रब हाथ पांच काम नहीं देते . शिकस्त हो गया हूँ—बिल्कुल शिकस्त हो गया हूँ—

नैन—जैफ़र फिर तो शायद तुम उस से जल्दी ही मिल जाखोगे—

जैफ़र—नहीं, नहीं, अभी जुर्गी नहीं ! . . मेरे पास उस की नन्हीं सी गोर है। मुभे इसकी देख भाल करनी है-फूलों से-ग्रीर सव तरह से। जो मेरे पास कहीं सोना होता—वड़ी वड़ी थेलियाँ भर भर के, जैसी राजा वावू श्रों के पास होती हैं—तो मै उसकी नन्ही सी गोर को पका करवाता-इस पे फूल वूटे खुदवाता-गुलदस्ते बनवाता . . और उपर वाले पत्थर पे उसका प्यारा मुखडा उतरवाता . फूल की मूरत सङ्गमरमर में गढ़ी जाती—चाँदी से सफ़ेद-जिससे सफ़ेद वादशाहों के। भी न मिलता . पर लाचार रहा . दाम कहाँ जो पत्थर लेता . इसी लिये त्रभी नहीं मर सकता-नहीं, अभी हरगिज नहीं मर सकता!

नैन-जैफ़र! क्यों जैफ़र? . . जब प्रेम ही मर मिटा तो फिर रह क्या जाता है?

जैफ़र—गोर गोर रह जाती है । .

लाचारों, दुःखियारों का सहारा—बस एक गोर रह जाती है ! . . मेरे पास अपने फूल की गोर है ! . . आठ बिन ज्याही लड़िकयाँ ताबूत की चादर थामें थी . . कपड़े सफ़ेंद . मेरे फूल के बरावर की ! . . सफ़ेंद फूलों के ढेर में मेरा फूल छिपा हुआ था आठ थीं—बिन ज्याही—सफ़ेंद कपड़ों

मौत के बोल् बज रहे थे . . हाय, वह मेरे सफ़द फ़ुल का मिट्टी में दबाए जाना!—

में--जैसी तु है। गिरजे के घन्टे में

नैन—हाय, जैफ़र ! वह वहुत छोटी थी .
भला विचारी के मरने के क्या दिन थे!

जैफ़र—जब उसे उठाया है त्राठ बिन ब्याही लड़िकयाँ साथ थीं—सफ़्रेंद कपड़े पहने . फिर यह बड़ी हुईं--पूरी औरतें--मोहिनी सी-बड़ी ख़ूबसूरत फिर बूढ़ी हो गईं . फिर एक के बाद एक—एक के बाद एक चल वसी . . इन के घर द्वार सब सूने हो गये . खन्डर . खिड़कियाँ टूटी हुई—जिधर देखो **घास** ही घास, घास ही घास । अब यह सब दुनिया से उठ चुकी . जब मैं भी उठ जाऊंगा तो मेरे फूल के रङ्ग रूप का चर्चा करनेवाला कोई नहीं रह जाएगा कोई इतना भी नहीं रहेगा जो यह जानता हो कि वह पड़ी कहाँ है। . मैं ने इस की नन्ही सी गोर को सीपियों से सजाया है . . . इस में से सदा फूल निकल ते रहते हैं-जो

उसके सन्देसे—उसके नन्हे नन्हे चमकीले शब्द हैं। . . उनसठ साल से यह नन्हे नन्हे फूल फूलते हैं कुम्हलाते हैं—यह सन्देसे बराबर मेरे पास आते हैं।

- नैन—हाय जैफ़र! एक गोर अब मेरे पास भी है—और श्रभी उनसठ साल बिताने हैं!
- जैफर—मेरी चॉद सी सुन्दरी, इस गोर में तुने किसे दफ़नाया है ?
- नैन—श्रपने इस दिल को जैफ़र—श्रपने इस दिल को! पर इस गोर में से फूल कभी न निकलेंगे . मुभे भी जैफ़र शायद यहाँ उन्सठ साल विताने हों—जैसे तुमने बिताये उन्सठ साल उन्सठ का वारा गुना . फिर चौगना इतने महीने— इतने हफ्ते . श्रौर एक साल में तीन सौ

पैंसठ दिन होते हैं . . रोज़ उठना। काम काज करना! फिर पड़ रहना—न जीने का मज़ा, न मरने का रंज! जैसे मुर्दा—मुर्दा— मुर्दा—हर घड़ी मुर्दा! . . नहीं, नही—यह कौन सह सकता है! . . . क्यों जैफ़र, मुके यह तो बताश्रो तुम्हारा फूल कुम्हलाया कैसे?

जैफ़र-लड़की उस दिन शाम को एक सवार दिखाई दिया था-सुनहरा-सुनहरा-सर से पाँव तक सुनहरा!

नैन—और तुम जैफ़र अपने फूल के पास वैठे थे?

जैफ़र—उसने खिड़की में से वाहर को देखा—इसी
मेरे सफ़ेद फूल ने देखा फिर चिल्लाई—'श्राता
है—श्राता है—दिरया चढ़ा श्राता है'। . .
फिर एक बिगुल बजा—उसी सुनहरे सवार

बिपता यह उठ खड़ी ने एक विगुल बजाया हुई—यही मेरा सफ़ेंद फूल उठ बैठा! फिर खिलखिला के हंसी—हंसी—हंसते हंसते फिर पीछे को गिर पड़ी— यहीं मेरा सफ़ेद फूल कुम्हला के गिर पड़ा! लोट पोट गई उसके सुनहरे वाल तिकये पे विखर गये। श्रोर फिर—.खून! हाय .खून पे .खून! मेरी प्यारी का ख़ून! मेरे सफ़ेद फूल का

नैन—जैफ़र—जैफ़र! थी तो वह तुम्हारी गोद ही

जैफ़र—मेरे कलेजे से लगी हुई—मेरा सफ़ेंद फूल श्रीर बूडा श्रा रहा था—बढ़ता त्रा रहा था—दरिया तुफ़ान मेरे दिल से टेक लगाये था की तरह उमंडता आ रहा था!

- नैन—जैफ़र, जैफ़र, हाय जैफ़र! इसने भी क्या मौत पाई—अपने सच्चे प्रेमी की गोद में! जैफ़र तुम ने तो जी भर के अपनी प्यारी के प्रेम का रस लूठ लिया—पर अब उनकी बताओ जिन्हें सदा प्रेम का हलाहल ही मिला हो—जिन्हें। ने प्रेम का कभी कोई सुख न भोगा हो! हाय जैफ़र यह बूडा कही मुक्ते ले जाता—हाय मैं कहीं इसमें डूब मरती!
- जैफ्र-लड़की! आज चौदहवी है-आज पूनी का चांद है!
- नैन-पूर्नो का चाँद है ! आज यह बड़ा . धुन्दला धुन्दला निकल रहा है-- श्रीर कैसा लाल लाल है।
- जैफ़र—जब उसके तिकये पे इसकी चांदनी पड़ रही थी यह उस दिन भी ऐसा ही लाल लाल था!

नैन—बसन्त की पूनो है आज?
जैफ्र—आज रात को दिया खूब चढेगा!
नैन—खूव चढेगा?
जैफ्र—हम में से किसी न किसी के लिये!

नैन—हम में से किसी न किसी के लिये—यह क्यों जैफ़र?

जैफ़र—देख, देख चढ़ रहा है! हम में से किसी न किसी के लिये—हम में से किसी न किसी के लिये!

नैन-तुम्हारे लिये तो नहीं जैफ़र?

जैफ़र—मेरा वक अभी नहीं आया—पर यह दरिया चढ़ रहा है, हम में से किसी न किसी के लिये। जब चढता है किसी न किसी को ले जाता है हाय! इसी ने मेरे फूल को भी ले लिया था कोई ऐसा नहीं जो इस बे रहम को सूली पे चढ़ा दे ! . . पहले की चड़ ही की चड़ हो जाती है . . फिर रेती के कगारे बनते हैं . . फिर की चड़ की तहीं पे तहें लग जाती हैं . . बगलों के मुँड के मुँड मछलियाँ पकड़ने लगते हैं . . चूड़ा आने से पहले रेत ही रेत—फिर की चड़ ही की चड़ . . कछार में गोरू पानी पीने आते हैं । रेत पे चलते हैं—लाल लाल गायें । पर चूड़े के डर से सहम के रह जाती हैं!

- नैन—इन्हें न कोई दुःख न दर्द—जानवर जीने के जंजालों से परे हैं । उन्हें बस एक ही काम है । चरना ! धूप में, साये में—बस चरना— चरना—
- जैफ़र—बूड़े से यह भी थरांते हैं . क्योंकि पहले ही से एक अजब हुन्कार सी होने लगती है . दूर से, कोसों दूर से, समन्दर के बीच

में से इस हुन्कार की गूंज हवा के साथ फैलती है . . जहाज़ों के खिवैये इसे सुन कर अपनी जान की ख़र माँगने लगते हैं ! और यह बढ़ती चली श्राती है, पास आती जाती है— भन-भन, ज़न-ज़न करती! . . फिर इसमें एक ग़र्राटा सा पैदा हो जाता है—शर—शर? ग़र-ग़र—हश-अश । और इस ग़र्राटे के साथ, मौजें उमंड़ अमंड़ कर चट्टानों से टकराती हैं। . . फिर फेन ही फेन! दूध के से सफ़ेंद फेन, चारों तरफ़ उड़ उड़ कर फैल जाते हैं। जैसे चिड़िएँ हों—जैसे हंस तालों में उड़ते तैरते फिरते हों!

नैन—वाढ़ श्राती है—उमंडती—बादल की तरह उमंडती हुई! विजली की तरह चमकती हुई! जैफ़र—श्रौर जूं-जूं-जूं-जूं करती समन्दर की तरह उबलती—उफनती है फिर फैल जाती है

श्रौर फ़ौज की तरह श्रागे बढ़ती है—क़तारों की क़तारें—लम्बी लम्बी ! . . कभी घूमती है, चक्कर ख़ाती ह,—बगूले की तरह नाचती हुई, धुयें की तरह बल खाती—उलटती—पुलटती—बढ़ती आती है—चढ़ती श्राती है—

## नैन-जन-जन-जन-जन-

एक काली लकीर सी-स फेद फेर्नों से ढकी हुई!

- जैफ़र—जैसे एक नाग हो!—एक समन्दर का अजगर, अपना फन उठाये वढता फ़्रंनकारता चला आता हो—
- नैन—चमकोला मुकट लगाये! . लागू! . भूका!—
- जैफ़र—भपट कर, गरज कर, यह तुम्हं भक्षांड डालता है! अपने वालों में तुम्हें दवोच लेता है—

- नैन-अपने बालों में यह पानी का नाग अपने बालों में मुभे-दबोच लेता है!--
- जैफ़र्—िफर सीटियां बजाता हुआ, गीत से गाता हुआ—समन्दर का शोर और गर्राटा इसके पीछे पीछे—हाय !—यह इन्हें ले जाता है . . यह दिया में खड़े होते हैं और यह उनके उपर से निकल जाता है—उनके सर पर से, उनके सर के उपर से निकल जाता है—सांएं—साँएं—साँएं— करता हुआ ! —
- नैन—अथाह—श्रथाह—श्रथाह गहराई में को ! आँखों में पानी—बालो में पानी ! पानी ही पानी !! . श्रीर श्राज ही पूनो का चाँद है . श्राज ही बसन्त की चौदहवी है !
- जैफ़र—[ ख़ुआब से जैसे कोई चोंक उठता हो ] बहुत से मछेरे आज अपने जाल खो बैठेंगे—बाढ़

इन्हें बहा ले जाएगी। . . हाय! मैं ने देखा है, दूर—दूर—कोसों दूर—इन जालो को बहा ले जाती है। . . बहाश्रो के रुख़ बहुत उपर जाकर यह कही फिर इन्हें दूंढ पाते हैं . ग्लोस्टर के श्रागे . श्रार्टबरी से भी श्रागे . बड़े बड़े सुनहरे सुनहरे फूल के पेड़ उन पर भूमते होते हैं। ऊंचे ऊंचे सेब के दरख़तीं का उन पे साया होता है। . . लाल लाल सेब, सुनहरे सुनहरे सोने के से सेब पानी में गिरते हैं पानी ऐसा शान्त होता है जैसे ताल का पानी जब हवा न चल रही हो . .

नैन—ग्रौर मछलियां जैफ़र?

जैफ़र—ग्रनोख़ी—ग्रनोख़ी। बड़ी ही ग्रनोखी। समन्दर के ग्रन्दर की।

यह सेव जालों में फंस कर रह जाते हैं। —

नैन—हां—बड़ी ही श्रनोखी, जैफ़र, बड़ी ही श्रनोंखी !

कल इन जालों में एक बड़ी ही श्रनोखी मछली होगी! . . सुन—गुम . पुल के पत्थरों से टकराती हुई . सफ़ेंद सफ़ेंद . . पानी में कुछ सफेंद सफ़ेंद सा मालूम होगा . . यह मुभे बाहर निकालोंगे—यही मछेरे . . यह मेरे बदन के। टटोल टटोल के देखेंगे!
[कांप के] हाय यह मैं नहीं सह सकती—में नहीं सह सकती—

[ अन्दर से ज़ोर से हंसने की खावाज़ आती है। और छुरी कांटों की। दर्वाज़ा ख़ुलता है। जेनी खन्दर धाती है। एक गदी प्लेट श्रीर गदे छुरी काटे लिये हुये है। जैसे ही जेनी घुसती है मिसेज़ पारजिटर की श्रन्दर से श्रावाज़ श्राती है]

मि॰ पा॰—त्ररी वह है वहां ? जेनी—है तो। मि॰ पा॰—उसे यहां भेज दे। जेनी—[नैन से] श्रम्मां तुम्हें अन्दर बुला रही हैं। पा०—[श्रन्दर से] श्ररी यह दर्वाज़ा तो ज़रा बन्द कर दे। हवा के मारे मेरा खर उड़ा जाता है!

[जेनी लौट कर दर्वाज़ा वन्द कर देती है]

नैन-जेनी यह हाथ में क्या लिये हो?

जेनी—[ कुछ वेचैनी के साथ ] अम्मां तुम्हें अन्दर बुला रही हैं।

नैन—[ उठकर ] अम्मां के। बुलाने दो—पहले मेरी वात का जवाव दो . मेरी वहिन—मेरी प्यारी वहिन—मेरे नन्हें से रेंगते सपोले— वता यह हाथ में क्या लिये हैं?

जेनी—(सहमकर) क़ीमें के समोसे अम्मां ने जैफ़र के लिये भेजे हैं। यह विचारा ख़ुश हो जायेगा। नैन—[देखकर] श्रौर यह पलेट किस की भूटी उठा लाई है ? यह तो वता दे—मेरी नर्न्हा सी वहन! जेनी--[ इक्लाकर ] श्रम्मां की--

- नैन—यह गन्दी है कि नहीं ?—बोल ! यह छुरी कांटे गन्दे हैं कि नहीं ?
- जेनी—[ दिल कड़ा करके ] जैफ़र को तो गन्दे साफ़ का बड़ा होश है ना! इसके से बुढ़ों को जो मिल जाये वही ग़नीमत है . . जैफ़र यह लो। यह कुछ थोडा सा खाना है, खालो।
- नैन—[ उसके पास जाकर ] नहीं . . मेरी प्यारी विहन नहीं . . मेरी दुधमूं ही—मेरे श्रास्तीन के सांप नही—यह गृनीमत नहीं है! . यह तो बताश्रो तुमने भी इनमें से कोई समोसा खाया है?
- जेनी—[ ढीठाई दिखा कर ] तुम ख़ुद खाओ मैं क्यों खाती ?
- नैन-खाया कि नहीं-यह बताश्रो? मरी हुई

भेड़ी थी . . पिछले हफ़ते मरी थी . . यह सब तो जानती हो ना ? . . श्रव वताश्रो तुमने इसमें से कोई समोसा खाया, कि नहीं ?

जेनी—नहीं खाया। मैं तो जानती हूँ वह किस वि मारी में मरी थी, मगर जैफ़र को क्या ख़बर है . . लेओ जैफ़र—देखों यह क्या है?

नैन—[ श्राग भभूका हो कर ] श्रच्छा, श्रव ज्रा वैट तो जाश्रो । मेरी दिली मित्र—इधर, इधर वैट श्रीर खा इन समोसों को मेरे सामने—खा इन्हें— खा नहीं तो जान ले लूंगी—डापन! . न बड़ों का मान न छोटों पे दया—ले श्राज यह श्रपना कलेजा खा!—दूसरों का कलेजा तो तूं जी भरके खाया है! . . खा इसे! मेरी विष भरी सॉपनी—श्रव खा इसे!

जेनी-मैं जा-मैं जाके श्रम्मां को भेजे देती हूं-

नैन—[ उसे रोक कर ] नहीं हरगिज़ नहीं ! . .
[ ज़बरदस्ती एक कुसीं पर बैठा कर ] ठूस ! . .
निगल इसे !—[ जेनी डर से बदहवास हो कर खाने
लगती है ]

जेनी—भई मेरा जी मतलाता है— नैन—खा इसे!—

[ जेनी खाती है । फिर रुकसी जाती है ]

- जेनी—[ एक निवाला खा कर ] यह मुफे घूरती क्यों जाती हो ?
- नैन—मैं श्रपनी मित्र को देख रही हूँ जेनी—श्रपनी दिली मित्र को!
- जेनी—[एक और निवाला खा के ] तुम्हारे घूरने से मेरा दिल धड़कता है! घूरोगी तो में नहीं खा सकती!—
- नैन—खा क्यों नहीं सकती जेनी—खा क्यों नहीं १४५

सकती ! यह तो तेरी शादी की केक है—शादी की ! . . जेनी—यह तो तेरी शादी की केक है!

जेंनी—[चीख़ मार कर] हाय!—मुभे ऐसे मत घूरो!
नैन—[उसके श्रौर भी पास श्राती है। श्रौर उस की श्राखों
में श्राख़ें डाल देती है।] नहीं क्यों देखूँ—जेनी
नहीं क्यों देखूँ?—में तो देखूँगी!.. तेरे
श्रार पार देखूँगी!.. मुभे तेरी रूह देखनी
है—हह [ इलके इलके श्रौर दबी श्राबाज़ में]

जेनी—हाय! हाय में मरी!
नैन—तेरी सापन की सी पीली पीली श्रांखें हैं जेनी—
सापन की सी! इन में मुफे तेरा दिल—तेरी
रूह दिखाई देती है!. जानती है मुफे क्या
दिखाई देरहा है? [ खामोशी ] तेरा दिल
दिखाई दे रहा है! . वर्फ़ सा है

जेनी—बर्फ़ सा ! एक छोटी सी, कमीनी, निर्द्यी चीज़ जिस में छल, फ़रेब भरा हुआ है ! . . . तू बड़े भागों वाली है जेनी—बड़े भागों वाली! . . न कभी किसी को चाह सकती है-न किसी से नफ़रत कर सकती है! . . एक कुत्ता तुभ से ज्यादा प्यार-तुभ से ज्यादा नफरत कर सकता है!-नहीं—कीड़े—मिट्टी के कीड़े भी! . जानती है जेनी ऐसे लोगों का क्या हाल होता है? जेनी-[हाँपते काँपते ] अस्मा ! श्रास्मा ! नैन—सुन जेनी सुन!—मैं बताती हूँ तेरा क्या हाल होने वाला है! . इन तेरी पीली पीली श्राँखों में मुफ्ते तेरा श्रगला पिछला हाल सब साफ़ दिखाई दे रहा है। . . मैं एक बड़ा सा शहर देख रही हूँ! . . इस में लम्प जल रहे हैं। . एक बड़े मकान के कोठे

- जैफ़र—[ छुड़खुड़ाता हुआ उठता है। हाथ उठाकर कहता है]

  मेरे पालने वाले यह रोज़ी तेरी मेंट है।

  दुनियां की भलाइयां—दुनिया की सब अच्छी
  चीज़ें हमें पहुँचाने वाले—यह तेरी भेंट है।

  श्रामीन! [ खाता है ]
- नैन—श्रामीन। वाहर वाले दर्वाज़े को कोई खटखटाता है। पैरों की बाहट होती है।] जैफ़र—लेश्रो यह पीलो। [ एक दो घूट बरांडी पिछाती है]
- जैफ़र—[ नैन के लिये पीता है ] सफ़र सुख चैन से कटे . तेरे रास्ते में फ़ूल विछे हों। . . जिधर जाये तुम पर फूल वरसें, . . . श्रो सुनहरी टापीं वाले घोड़ों!—श्रो सुनहरे घोड़ों —श्राश्रो! जल्दी आओ! [ वाहरवाले दर्वांज़े के कोई फिर खठखटाता है ]

त्रावाज़—त्ररे कोई त्रन्दर है?—खोलो दर्वाज़ा! नैन—छेत्रो जैफ़र यह पीलो— [बाहर के दर्वाज़े के। कोई बड़े ज़ीर ज़ीर से ठोंकता है। भ्रान्दर वाले दर्वाज़े के। लेग भ्रान्दर से भड़भड़ाते हैं। जेनी कुंडी पकड़े हुये है इसलिए वह बाहर नहीं भ्रा सकते।]

जेनी—हाए !—मुभे इससे बचालो ! . . कोई मुभे इससे वचाले ! [दिवार से लग कर गिर पड़ती है] हाए मैं मरी—

[ मिस्टर भौर मिसेज़ पारिजटर श्रीर डिक बाहर श्राते हैं। बाक़ी सब दर्वाज़ें के पास जमा हो जाते हैं ]

डिक—[ जेनी का हाल देखता है। श्रीर .खुश होता है कि नैन पर विगड़ने का कोई बहाना तो मिला। गुस्ते से ] क्योंरी यह इसे क्या कर दिया तूने?

श्रीमि पा पा पा निन की तरफ़ गुस्से से बढ़ कर ] ऋरी तुम से यह दर्वाज़ा नहीं खेला जाता ? . . घुग्गू की सी आँखें निकाले खड़ी है!!

पा०—जेनी, यह इसने कर क्या दिया तुभे?

मि० पा०—[ मुढ़कर ] जो कुछ भी किया हो तुम

फिक़र मत करो! तुम जाश्रो ज़रा यह दर्वाज़ा
तो खोल दें। . . जेनी, उठो!—श्रन्दर

जाश्रो! . . छो वस श्रव उठ खड़ी हो . .

देखो यह सब क्या कहेंगे!

डिक—श्ररे! . . इसका तो—इसका तो . . श्रम्मां इसे तो कोठरी में बन्द कर देना चाहिये मि० पा०—यह दर्वाज़ा तो खोल!

[ जेमी छुड़ख़ुड़ाती हुई अन्दर चली जाती है ]
पा०—इसका यह हाल हो कैसे गया ?
नैन—मामू' इसने अपने श्राप को देख लिया है !
. . श्रपने को देख के बहुत कम लोगों का दिल ठिकाने रहता है . . ज़मीन के कीड़े तक इससे घबराते हैं !

- मि० पा०—क्यों री यह क्या तूने इन सेवों को काटा है?—
- पा॰-चुप भी रहो !--श्रौर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे !--
- मि० पा०—[वड़ी भयानक भावाज़ में ] श्रौर क्यों ? . . यह तेरे मामूं की चोतल है ना?—ठैर तो जा, ऐसा मज़ा चखाया हो कि तू भी याद करे। [खट खट की श्रावाज़ ]
- श्रावाज़—खोलो ! . . खेालते हो कि नहीं ? . . यहां किसी के पास वेकार वक्त नहीं है !
- मि० पा०—[ दर्वांजे की तरफ़ जाती है। वड़ी ही मीठी वनावटी मुस्क्राहट चेहरे पर ] क्या कहूँ—पेसी गड़वड़ थी कि कान पड़ी श्रावाज़ नहीं सुनाई देती थी! . . कुछ मेहमान आये हुये हैं . . ये हैं! न जाने कितनी देर से यहां खड़े सुख रहे

होंगे! [कनिखयों से माने वालों के। देखकर ] आइये

भीतर आजाइये . . विल, कोई
आया है तो वैठने का ठिकाना दोगे कि
नहीं!— ज़रा कुरसियाँ विछवा दो! . .
यह कौन प्रिस्टर ड्रूहें?—वड़े भाग! वाहर
क्यों खड़े हें—अन्दर आ जाईये ना।

## ड्रू-मेहरवानी-मेहरवानी।-

[पादरी ड्रू, कप्तान डिकसन, श्रौर एक कानिस्टिविल श्रन्दर श्राते हैं। कानिस्टिविल के हाथ में एक हैन्ड वैग है।]

पारजिटर—[ कुरसियाँ लाता है ] पादरी साहव सलाम। इ-सलाम पारजिटर सलाम—

पारिजटर—[ डिक्सन से ] वन्दगी श्रर्ज़ है। डिकसन—[ .खुशकी से कानिस्टिवल से ] वेग को मेज़ पर रख दो ना—हाथ में क्यों टाँगे हुये हो? 'ड्रू—अरे डिक! हैं, यह क्या पलन है? भाई ख़ूब बढ़ रही है! नेन, अच्छा—अच्छा! वन्दगी . . भाई सब को वन्दगी—सवको।

पाo—[ मिसेज़ पारजिटर के कान में ख़ुसपुस करता है ] ज़रा मेज़ तो सफ़ा करवा दो—

डिकसन—[ उलम कर ] मेज़ की सफ़ाई-वफ़ाई रहने दो ! मि० पा०—क्या कहूँ—सब जी में क्या कहेंगे ! . . सारा घर वे ठिकाने हो रहा है। . कुछ लोगों को बुला लिया था—इस से सब

तितर वितर है। (नैन से वड़े मीठे छहने में) नैन ज़रा मेज़ पे से यह मुख्बा तो उठा ले— कैसी श्रच्छी बिटिया है!—

नैन—मामी, श्रपनी बनावटी लख्लो चप्पो रहने दो . मैं यह ढोंग श्रब बहुत देख चुकी! मि० पा०—[डू से] हमारी इस बची को थीयेटर करने की बड़ी लत है . . श्रौर नज़र न लगे .ख़ूब पार्ट करती है। ग़ज़ब का !—इतनी सी जान के लिये—

डिकसन—[ उल्लंभ कर ] ड्रू —ड्रू — आ़ख़िर यह है क्या ? मि० पा०—वह अञ्छा सा तो नाम है—क्या कहते हैं उसे—यही शेकस्पीयर का कोई पार्ट था—

डू — हाँ — बेशक बेशक . . अच्छा तो अब आप सब साहब ज़रा चुप हो जाइये। [हाथ से चुप होने का इशारा करता है। सब चुप हो जाते हैं ] मुभे अफ़सोस है कि हम लोग बड़े वे मौक़ा आये हैं लेकिन . . [ जो लोग अन्दरवाले दर्वाज़े से काँक रहे हैं उन्हें देख कर ] अरे . . यह क्या . . आप लोग भी अन्दर आ जाइये। . . यहाँ आजाइये . . अच्छा, खेर। . . हां तो सुनिये। . . हम एक वड़ी ख़ुश ख़बरी सुनाने श्राये हैं। मुफे ऐसी ख़ुशी जैसी इस वक्त है बहुत कम नसीव होती है। कुसीं लेकर वैठ जाता है ] श्रच्छा ख़ैर . . श्राप भी वैठ जाइये मिस्टर डिकसन—

डिकसन—[. ख़शकी से] कप्तान डिकसन कि हिये!

डू—हॉ हॉ—वेशक वेशक—कप्तान डिकसन। वेशक

कप्तान डिकसन। . मुभ से ग़लती हुई

कप्तान डिकसन। माफ की जियेगा। मगर

. खैर—हॉ तो सुनिये! मुभे पूरा यक़ीन है जहाँ

आप लोगों को मालूम हुआ कि हम क्यों

श्राये हैं आप वड़े . ख़ुश होंगे। और अपने

इस मज़े में ज़रा सा ख़ळल पड़ जाने का कुछ

ज़्याल न करेंगे।

डिकसन—( निगड़ कर ) मिस्टर ड्रू माफ़ कीजियेगा—

मगर श्रव हम मामले की बातें शुरु करें तो श्रच्छा है ना?

# ड्रू —वेशक--मगर—

- डिकसन—[नरमी से] नतीजा यह होगा कि मुफे डाक की गाड़ी नहीं मिलेगी—श्रौर मैं पड़ा रह जाऊँगा !
- ड़ू —श्रजी नहीं —हरिगज़ नहीं यह हो ही नहीं सकता . साहब श्रभी दस मिनट बाक़ी हैं —बिटिक ज़्यादा! . श्रभी बहुत वक़ है — ढेरों! . . दूसरे गाड़ी आने से बहुत पहले आप को उसका बिगुल सुनाई देगा।
- मि॰ पा॰—यह तो है। बिगुल तो बहुत दूर से सुनाई दे जाता है—श्रगर श्राप डाक गाड़ी में जाना चाह रहे हों—
- जैफ़र—बिगुल! . . विगुल! . श्रीर सङ्क

पर सुनहरी टापों के कड़कड़ाते हुये आने की आवाज़! .. [ मेज़ की तरफ़ को बढ़ता है ] यह टापें ऐसे बोलती हैं जैसे दिल धड़कता है! . . अभी, अभी, दम भर में, इनकी गूंज सुनाई देगी!—

मि॰ पा॰—[.गुस्से से—दवी श्रावाज़ में ] ख़ुदा की मार इस की सूरत पे ! . . खूसट—कमबख़त कहीं का ! . निकालो मुए को विल—इस की बड़ की भी कोई श्रोर छोर है ! . . [ डिकसन से ] कुछ नहीं, कुछ बात नहीं है—बिचारा सिंठया गया है ।

[ जैफ़र दर्वाज़ के तरफ़ जाता है धौर बाहर चाँदनी चिटकी हुई देखता है ]

जैफ़र—(दर्वाज़े से) शायद—शायद—वह मुक्ते रास्ते ही में मिल जाए ! [वाहर चळा जाता है]

- ड्रू—यह विचारा हमारे गाँव के उन लोगों में है— आप समभे,—जिनका—[ श्रंगुळी से भगना माथा ठोकता हैं।]
- डिकसन—[कड़वेपन के साथ] मैं तो समभा यह भी शायद शेकस्पीयर का कोई पार्ट था—
- पा०—क्यों नहीं ! कभी यह सचमुच अजब तरह की बातें करता है—
- 'डू-वेशक-वेशक! ग़रीब है-लाचार है विचारा!
- डिकसन—ख़ैर हुआ भी—श्रव यह बताइये मकान तो यही है ना?
- द्गू—और नहीं तो क्या—यही है साहव यही है! बेशक यही है। बेशक। वेशक।
- डिकसन—[ बेग उठा कर खोछता है।] मैं समभा था कि शायद—यह—यह—श्रच्छा .खैर—हॉ—.खैर तो

अब यों ठीक है [ एक बारगी ]—तुम में से नैन हार्ड्विक कौन है ?

नैन-में हूं।

डिकसन—ग्रच्छा—तुम हो—हॉ—तो वस यह ठीक है—क्यो मिस्टर डू यह ठीक है ना?

ड्रू—वेशक। वेशक।

डिकसन-तुम मेरी हाडविक की लड़की हो-ग्रौर-ग्रौर-एडवर्ड हार्डविक की जिसे पें?

नैन—जिसे ग्लोस्टर में फांसी हुई थी—

डिकसन— स्वासकोम के ज़िले . ख़ैर—हाँ वस तो यह ठीक है—[ श्रौरों की तरफ मुड़ कर ] आप लोग इसकी पहचान करते हैं कि यह वही नैन हार्डविक है ? सव--हॉ--हॉ--है यही--यही है।

डिकसन—बस तो यह ठीक ह। . . ड्रूयह विगुल की श्रावाज़ तो नहीं थी?

ड्रू-श्रजी नहीं। कहीं भी नहीं।

डिकसन—[ बेग में से थैली भ्रौर कुछ कागृज़ निकाल कर ] इस घर में कोई क़लम दवात भी है ?

पारजिटर—[ श्रलमारी पर से दावात क़लम लाकर ] यह कुलम द्वात है तो।

डिकसन—यह ठीक है। [िलखता है] अरे यह क़लम तो— . . डू.! तुम्हारे पास कोई क़लम है? [िमसेज़ पारिजटर से] इसे पोछने को कुछ चाहिये। [क़लम को पॉछता है। श्रीर फिर उसे चाक़ू से बनाता है। अच्छा। ख़ैर तो यह ठीक है। [सल्ती से] नैन हार्डविक तुम्हारे वाप को—क्या कहते हैं उसे—फांसी हुई थी—ऐस्टन मैगना के पास। एक मेड़ी चुराने के इलज़ाम में . . नहीं जवाब मत दो—यह तो वाक़या है—अच्छा— हाँ—तो ख़ैर—वात यह है—िक वह मेड़ी मिस्टर निकल्स की थी और अब यह साबित हो गया है कि तुम्हारे वाप एडवर्ड हार्डविक को इस भेड़ी की चोरी से कोई वास्ता नहीं था।

नैन—श्रो हो!—तो इतनी दूर से क्या श्राप मुफे
यही बताने श्राये हैं? हज़ार सिपाही तक तो
श्राप ही के नीचे होंगे—संडे, मुसटंडे, जैसे
यह खड़ा है! . जाने कितने लाल बुफकड़
जज हैं—लाल लाल फूलें पहने! . . कितने
लम्बे घूंगर वाले वालों की टोपियाँ लगाये
वकील हैं—श्रोर हाल यह है कि एक गली का
लौंडा भी—एक राह चलता वचा भी—मेरे
श्रब्बा की भोली स्रत रेख कर यह वता देता
कि वह वेक सूर थे—

- डिकसन—यह सब हम कुछ नही जानते—करना है तो मतलव की बात करो ! [डू कुछ कान में कहता है] क्या ? क्या ? . . हॉ—हॉ—और नहीं तो क्या—
- ड्रू—[नैन से] कप्तान डिकसन को अपनी बात पूरी तो कर लेने दो।
- मि० पा०—वची तेरा तमीज़, शऊर सब कहाँ गया? ठहर जा—वोलना बाद को।
- डिकसन—हाँ, तो बात यह है कि यह भेड़ी

  मिस्टर निकिल्स के गड़ेरिये ने चुराई थी और

  यही गड़ेरिया तुम्हारे बाप के ख़िलाफ़ ख़ास

  गवाह था—
- नैन-भेड़ी रिचर्ड शैपलेन्ड ने चुराई थी।
- डिकसन—[ नैन की तरफ़ ग़ौर से देख के ] श्रौर श्रव उसने इक्बाल भी कर लिया है।

- सव-अरे! . इक्बाल कर लिया! . सोचो तो सही! . ख़्याल ता करो! . यह श्रंधेर!
- डिकसन—वड़ी नाइन्साफ़ी हो गई—अफ़सोस के काविल! . हां—तो ख़ैर। वात यह है कि जब हम सब चाहते हैं कि क़ानून क़ायम रहें फिर अगर इनके ग़लत बरते जाने से हमें कभी कोई चुक़सान पहुँच जाए तो उसे ख़ामोशों से बरदाश्त कर लेना चाहिये। [घड़ी को देखता है]
- ड्रू—बहुत वक् है—अभी बहुत वक् है ! ढेरों— डिकसन—हां तो ख़ैर—लेकिन इस मामले में सर-कार ने यह तै किया है कि तुम्हें कुछ मुआ-विजा दिया जावे—
- नैन—जान की की़मत ? ख़ून का मोल ? . . तीस चाँदी के टुकड़े—

- डिकसन—नही—ऱ्यादा है—पचास श्रशर्फियें [ थेली जलट देता है ] रसीद देने से पहले गिन के देख लो—
- नैन—नहीं में नहीं छुऊंगी! . . ये दुखियारों के लहू में—उनके आंसुओं में लिसी हैं—
- ब्रू—इस का जी ठिकाने नही है—मैं गिने देता हूँ।
  पाo—[नैन के लिये बरांडी निकाल के] ले नैन, यह
  पक बून्द पी ले। [वह इनकार कर देती है]
- सब—पचास श्रांफियां! . . पचास !! . . . कही ऐसा भी सुना है—
- डिक—[सुँह ही सुँह में ] घोड़ा श्रौर गाड़ी . .
  मकान का सब सामान भी—
- ंड्रू—पचास पूरी हैं। पारजिटर—जी चाहे तो द्वाम भी गिन के देख लो।

पा०—नहीं नहीं भला श्रव मैं क्या गिनूंगा— डिकसन—[नैन से] तुम्हें इतिमनान हो गया? [बिगड़ कर] नैन हर्डिचिक!

नैन—ग्रब ग्राप ग्रौर क्या चाहते हैं ?

डिकसन-तुम्हें इतिमनान है कि रुपया ठीक है?

नैन—ओ! यह रुपये—श्राप तो जानते ही हैं कि ठीक हैं—फिर इस फिज़ूल छान बीन से फ़ायदा? क्लम मुभे दीजिये—यह लीजिये। रसीद पे नाम लिख दिया—में ने—पाई पचास श्रश- फियाँ नक्द—

डिकसन—ग्रौर तारीख़ ? ख़ौर—तारीख़ में भर लूँगा [कानिस्टिवल से] हार्टन इस पर गवाही करदो [हार्टन गवाही करता है। डिकसन घड़ी को दोबारा देखता है] गाड़ी तो गई हाथ से! डू — देखो, श्रव भी रात को ठहर जाश्रो—कहता हूँ, मीयाँ मान जाश्रो! ज्वार भाटे का तमाशा देख के जाना—देखने काबिल चीज है!

डिकसन—नहीं नहीं—इनायत इनायत। मुभे माफ़ रखों [बेग सम्हालता है ] यह लो हार्टन [ उसे बेग दे देता है ] नैन मुभे उम्मीद है इस रुपये से तुम्हें श्राराम मिलेगा . . हाँ तो यह गाड़ी मुभे मिलेगी किस जगह पर?

मि० पा॰—ठीक गली के नुक्कड़ पर—यह क्या दो क़दम पे है। दहने हाथ को मुड़ कर सीधे चले जाइयेगा। . छूट नही सकती—श्रभी बहुत बक्त है। पहले ही से बिगुल सुनाई दे जायेगा।

डिकसन श्रौर हार्टन—बन्दगी—सब को बन्दगी। [जाते हैं] सब—वन्दगी जनाव—वन्दगी कप्तान साहव । डिक—[ पारजिटर से ] इन से कुछ पीने-वीने को तो पूछा होता—

पा०—वाह ! वह कहाँ—हम कहाँ ! इन से अपनी तरफ़ से कौन पूछता—

डिक— यह कोई बात नही—ज़रा पूंछ तो देखते।

डू.—में ख़ूव जानता हूँ कि जो कुछ हमने सुना

उससे हम सभी को बड़ी ख़ुशी हुई होगी . .

नैन! . . तुन्हें इससे तसछी होनी चाहिये या

नहीं यह इस वक्त में नहीं कहूँगा कि कही

तुम्हारा दिल न दुखे . पर इतना तो में

कह सकता हूँ कि तुम्हारी नेक मामी जिन्हों

ने तुम्हारे लिये इतना कुछ किया है —

मि॰ पा॰—यह क्या मिस्टर ड्रू—जो किया भी तो १६९

(

अपना फ़र्ज़ उतारा—श्रपनों को कौन नहीं करता।

ड़ू-[ मज़े में आकर ] आप शरमाती क्यों हैं ? लीजिये

मैं कुछ नहीं कहता . . और देखिये आप
लोग भी कुछ न कहियेगा . . पर इतना
तो मैं कह सकता हूँ कि आप सब साहब भी

मेरी तरह से .खुशी —

#### [ डिकसन का फिर भाना ]

डिकसन—भई ड्रू —माफ करना !—मगर ज़रा मुभे यह तो दिखा दो कि गाड़ी मिलेगी कहाँ पर? यह कमबख़्त ग्रालियाँ तो वस—

ड्रू—हॉ, हॉ, क्यों नही—बेशक, बेशक— [लोगों से ] बन्दगी—सव साहवों को वन्दगी। मुभे अफ़सोस है कि हमने श्राके आपके मज़े में खलल डाला— मि॰ पा॰—श्रजी यह क्या कहते हैं आप ! जो खुशी हुई है वह हम ही जानते हैं—

द्रू—[ नैन से ] नैन ज़रा वात तो सुन!—श्रव तुभे नैन कहूँ या मिस हार्डविक ? अव तो त् बड़ी जायदाद वाली हो गई! . . सुन! मिसेज़ द्रू ने ज़रा कल तुभे घर पे बुलाया है। वह चाहती हैं कि श्रगर तू मंज़ूर करे तो तुभे घर का सब काम काज सौंप दें—वहीं वनी रहना।

डिकसन-चलो भाई चलो !

ड्रू—चला कप्तान डिकसन—श्रभी चला ! . श्रच्छा सुन, तो फिर इस पर कल वार्ते करेंगे— क्यों है ना ?

नैन-वड़ी मेंहरवानी । मिसेज़ डू से भी मेरा सलाम कह दीजियेगा । पर मैं कल तो आप के यहाँ किसी तरह नहीं श्रा सकती . हाँ एक तरह हो सकता है—बस एक ही तरह कि कल सारे मछेरे जो कुछ भी माल एकड़ें श्राप का दसवाँ हिस्सा बटवाने के लिये श्रापके घर ले श्राव—

- डू.—[ चक्रा कर ] हैं यह क्या! . ख़ैर—जो कुछ भी हो सोचना! सोचना!—बात कान में पड़ी रहने हो।
- नैन—ज़रूर ज़रूर ऐसी पड़ी रहे कि फिर कभी न निकल सके।
- ड्रू—भई सब को बन्दगी—ग्राईये कप्तान डिकसन— जाता है ]

[ छौट याता है ] मिसेज पारजिटर !

मि० पा०—जी ? [ उसे एक कोने में ले जाता है भीर नैन की तरफ़ इशारा करके चुपके चुपके कहता है ] द्गू—सुना दो इसे—श्रभी फ़ौरन, सुना दो !

मि० पा०—श्रभी लो श्रभी—दुखिया का जी छौट गया है! और—लौट न जाये तो क्या हो— वात ही पेसी है!

### [ जाता है ]

नि० पा०—शुकर है—टले तो कहा ! [ श्रीरां से ]
चलो भई—सब श्रन्दर खाना खाने चलो !
. . हम भी श्राये । दम भर में । देखो
दर्वाज़ा वन्द कर लेना । हवा है कमवज़त कि
श्राधी !

#### [ सत्र चले जाते हैं ]

डिक—मैं मिस नैन के लिये थोडा सा खाना ला-ता हूँ—

मि० पा०-वडी मुश्किल है भईया !- अपने फटे को १७३

तो सियो,—परोसी के फरे में हाथ पीछे डालना ! जात्रों जुरा जेनी की तो ख़बर छेत्रों!

पा०—नैन मसल मशहूर है कि बारह बरस पर घूरे के भी दिन फिरते हैं।.. जानती है—में श्रौर तेरे अब्बा दोनों साथ के खेळे हैं। चिड़ियाँ पकड़ते, श्रन्डे निकालते घूमते फिरा करते थे!
... एक दफ़ा बड़ा तमाशा हुआ—बच्चों की दौड़ हुई। आलू की—मटर की—और दोनों में उन्हों ने हम सब को पीट दिया!.. आज जो मालूम हुआ उसे सुनकर सचमुच मुभे तो बड़ी ख़ुशी हुई।

नैन—सच मुच—बड़ी ख़ुशी हुई?

मि० पा०—मैं तो समभती हूँ कमबख़त तेरा तवे का सा दिल न होता तो तू भी बहुत ख़ुश होती ! पर हो क्या—कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पसीजना ही नहीं जानते—जैसे पत्थर !

- पा॰—यह भी तो देखो पचास श्रशर्फ़ियाँ एक अच्छी ख़ासी रकुम है !
- नैन—क्यों नहीं !—हैं भी तो एक आदमी की जान की क़ीमत ! अच्छी ख़ासी तो होवें हीं गी !
- पा०—नैन तू इस रुपये से दो वार्ते कर सकती
  है—बङ्क में जमा कर दे श्रौर सूद लिया कर
  या मुभे दे मैं ख़ुशी से उधार ले लूं श्रौर
  तुभे सुद देता रहूँ।
- नैन—श्रौर जो मैं न मानूं तो क्या होगा ?
- भि० पा०—तू न माने ?—अरी—तू—उफ़्फ़ाह! चढ़ गईं वी वन्नो आसमान पे! यह तो हम जानते ही थे—
- पा॰—[बात काट के ] तुम्हारी मर्ज़ी पे है । मैं तो यह चाहता था कि रुपया घर ही मैं रहे।

- मि॰ पा॰—[पारिजटर से] इसकी मरज़ी पर !

  श्रच्छा !! बस लगे दुम हिलाने--तू शहज़ादी

  मेरी! मैं हूं रइयत तेरी। इस में मरज़ी-टरज़ी

  का क्या बीच है! . सुन री—इधर—
  सुन! तू अभी बच्चा है। हम तेरे बड़े हैं। इस
  रुपये को हम सहेज के तेरे लिये रक्खेंगे।
  - नैन—क्यों नहीं! सहेजागी क्यों नहीं! जेनी के दहेज़ के लिये भी तो कुछ होना चाहिये ना!
  - पा०—[ गुस्से को रोक कर ] देखो मै त्रभी कुछ नहीं बोला—
  - मि० पा०—तुम वोलोगे क्या ! कुछ दम दूरूद हो तो वोलो ! भीगी बिल्ली कमबख़त भी तुम से श्रच्छी होगी ।
  - पा०—[ गुस्से में ] मूंह बन्द रहे ! ख़वरदार जो मुक्त से ज़बान चलाई !

- मि॰ पा॰—चलो हटो—मुभ पे मत ग़ुर्राञ्चो ! मैं बहुत तुम्हारा रोब दाव देख चुकी ! धोबी से जीते नहो—गधे के कान उमेठें।
- नैन—रूपया मेरा है! तुम से क्या? मुफ्ते इस का काम है—
- पा०—[नैन से] ता चलो बस हमारा तुम्हारा तो ख़तम हुआ । तुम जैसी हो वैसी ही वेश उरी की वार्तें करती हो ! तुम इन्हें जो मुंह में आता है कह देती हो—सज़त से सज़्त—जिसे अच्छा—विच्छा आदमो सुन के पागल हो जाए! . जाओ! करो जे। जी चाहे इस रुपये का—मगर तुम्हें मेरे कटोरे टोवी का बदला तो देना ही होगा! . वोलो? इस में क्या कहती हो?

नैन-तुम्हारा टांबी? कटोरा?

- पा०—वनो मत! ख़ूव जानती हो मै क्या कह रहा हूँ—
- नैन—ग्रहा—मेरी छोटी सी वहिन! मेरी नन्ही सी वहिन![श्रन्दर से चीज़ की श्रावाज़ श्राती है] यह उस की रुह के रोने की श्रावाज़ है—उस की रूह की! शायद यही कुछ—
- मि० पा०-- श्रौर क्यों री मौक़ा पाके चुपके चुपके सव मुख्वा उपर से ढकोस गई!
- पा० -ख़ैर--वस-में तो यह चला ! श्रव तू जाने--तेरा दीन इमान जाने। [जाता है]
- मि॰ पा॰—ज़रा छुरी तले दम छो विल ! अभी दो ट्रक हो जाये तो अच्छा है—इधर या उधर!
- नैन—श्रव्छा-श्रव्छा! लो श्रभी दो दुक हुआ जाता है! [हपये की थेली के पास जाती है श्रीर उसका फीता काट देती है] देखों— इसे देखों! [हपये का देर छगा

देती है ] यह कंचन है—कंचन !!—क्रोटे छोटे, पीले पीले, गोल गोल, मुर्दा धात के टुकड़े ! पचास,— छोटे, पीले, गोल गोल, धात के दुकड़े, और यही,-यही मुभे एक श्रादमी की जान के बदले में दिये जा रहे हैं !! . हाय ! श्रो छोटे, पीले, गोल, ठीकरों तुम क्या हो? वही जिस से हम बला बत्तर ख़रीदते हैं! हाय-यह तुम्हारी सुरत कोई देखे ! तुम्हारी आवाज कोई सुने ! [ ज़ामोशी ] . वस चुप रहो—इस वक् मुक्ते मत छेडो ! [स्यार्लो में इबी हुई ] . . पक गांच में पक तन्दुरुस्त मज़बूत श्रादमी रहता था-वड़ा दयालु-वड़ा मोहब्वती! . . उन्नचास वरस की उसकी उमर थी। छावनी के काम में उसकी वरावरी दूर दूर तक कोई बन्धानी नहीं कर सकता था। . गाना वह ऐसा मीठा गाता था कि सुनने वालीं का

दिल हिल जाता था। में ने त्राप देखा है-खेतों को जाते हुये गारु मेरे अब्बा का गाना सुन कर, ठिठक ठिठक कर रह जाते थे! . . फिर क्या हुआ ?—एक दिन श्रचानक कुछ लाल कुरती वाले आयं-एक लवार ने भूटो क़सम खाई—श्रौर उस तन्दुरुस्त मज़बूत आदमी को उसी पे जान से मार डाला ! —श्रचानक—जैसे विजली कौन्द जाये—एक रस्सी कं टुकड़े से उसकी मोहनी त्रावाज़ हमेशा के लिये घाट दी गई !! . . न जाने कहा कहां से जहान भर के भूटे, लवारियं, चेार उचक्के, श्रीरतें नशे। म चूर-भले मानस,-गन्दे, वदन से बू निकलती हुई, ग़ाल के ग़ील या याकर इखट्टे हो गये थे। सारी रात जाड़े पाले मे पड़े ठिउरा किये कि उस ग्रीव के गला घुटने का तमाशा देखें! सारी रात नाश खेळ

खेल के कारी कि सवेरे उस दुःखियारे के गीतों का सदा के लिये वन्द हो जाना देख . हाय, यह रस्सी वस श्रावाज ~ !! ही की घाट डालनी है!! . मारने से पहले मेरे वावू के मूंह पर एक घटाटोप चढ़ा टिया कि आखिर वक्त में बह अपनी बिलकती बची को न टेख सकें ! [सन्नाटा ] श्रौर इस मब के बदले में मुभे श्राज यह पीले पोले गाल गाल, ठीकरे दिये जाते हैं! [सन्नाटा] . . उसी गांव में एक लडकी रहती थी-एक दुखिया वे मां वाप की वची-जिसका दिल विपता से चूर चूर हो चुका था! तुम्हें 'ख़बर है उसका क्या हाल हुआ ? . . तुम जानते हो-तुम खूब जानते हो! . . वह अपने श्रज़ीज़ों में आई, जो उसका बहुत , कुछ भला कर सकते थे, क्योंकि वह दुखियारी

मेहर मोहब्बत के दें। बोलों के बदले में इन पर अपना सभी कुछ बार दें सकती थी ! . वह ऐसी घायल—ऐसी बिपता की मारी थी, कि जहां कोई दें। मीठे बोल बोला, उस का दिल भर आता था और वह बिलक बिलक के रोती थी!—

मि० पा०—श्रलाप ले—जी भर के श्रपना राग श्रलाप ले! फिर मैं भी कुछ कहूँगी!—

नैन—चुप रहे। ! धमितयाँ मत दो—ग्राज यह सव तुम्हें सुनना होगा !! . मैं तुम्हारे वस में ग्रान पड़ी थी। मेरा बनावो, विगाड तुम्हारे हाथ में था—सा तुमने मुक्त में जा श्रच्छी वार्ते थीं इन्हें गिराया—जी भर के दुकराया—मेरे मेाहब्बती मीठे स्वभाव के। कड़ुवा ज़हर बनाया ! . . जो कुछ मुक्त में तेज़ी चतुराई थी उसे लीप पात बरावर कर दिया . . मैं

वेबसथी—जैसे मक्ली मकड़ी के जाले में ! · . तुम श्रपना कपट जाल मेरे चारों तरफ विनती जाती थीं। मैं इसमें उलमती जाती थी-फँसती जाती थी! . . हाय, फिर यही जाल मेरा कफ़न चन गया—मैं इसमें लिपट कर रह गई—श्रौर दुनिया की कोई ख़ुशी—दुनिया का कोई सुख चैन, मेरे लिये न रह गया ! . . हाय, मेरा यह दम घुट घुट के रह गया है!--मेरा कलेजा पक पक के ख़ून हो गया--काला—सियाह—जैसे इस दवात की सियाही!! और इस सव के लिये त्राज मुभे यह छोटे छोटे, पीले पीले, गोल गोल ठीकरे दिये जाते हैं !! [ कुठ हक कर धौर श्रावाज़ बदछ कर ] "यह ढेर का ढेर, '—श्ररे यह एक हो कि हजा़र हों अब यह मेरे किस काम के हैं! मेरे अब्बा की मौत, तुम्हारी वार्तों के तीर, मेरी हलकानी-

बरवादी, मेरे दिल का खून, यह सव एक ग्लती थी-एक छोटी सी भूल-जो बात की वात में जब तक एक मले मानस की गाड़ी त्रावे श्रावे—एक मुद्दी भर सोने के ठीकरों से ठीक कर दी जा सकती थी!! . उस मले मानस को यह सारी विषता भावे भी नहीं आई। उस का इधर ध्यान भी नही गया। श्रौर जाता कैसे—उस की जान ता गाड़ी में अटकी हुई थी! श्रसल तो श्रसल दिखावे के लिये भी दो मीठे बोल इसके पास न थे । श्रिन्टर से चीख की घावाज़:]—हाँ, हाँ, इस ने अपने को देख लिया है। फिर चीखें न मारे तो क्या करे! इसे मुखा ढोने वाली गाड़ी श्राती दिखाई दे रही है---

[डिक दर्वाज़े में से सर निकालता है]

- डिक—ग्रम्मा ! जेनी के पास श्रात्रो—दौड़ो ! दौड़ो जल्दी !!
- मि० पा०—जहन्नुम में जाये जेनी! मुभे उस से ज़रूरी काम यहाँ करना है—
- डिक-उसे दौरा सा हो रहा है-न जाने क्या है ? सब मिल के भी उसे नहीं सम्भाल सकते!
- पा॰—[ नैन से ] यह भी तेरे ही करत्त हैं ' ठहर तो जा, मैं अभी आती हूँ !'
- लड़की—[दर्वांगे से ] दौड़े। मिसेज़ पारजिटर दौड़ो ! [मिसेज़ पारजिटर वशंडी की वेतल लेकर भपटती है ]
- पा०—नैन, क्या जाने क्या होने वाला है! [वाहर जाता है] [डिक झाता है]
- डिक०—मिस नैन, लेश्रो में यह ज्रा सा कुछ मुँह में डालने को छे आया।

मैन-तो क्या कहं?

डिक०—हां—मगर मिस नैन वैठ के दो निवाले खा न लो ? यह छो—मैं कुरसी ठीक किये देता हूं—

नैन—क्यों भई यह मेरे लिये तुम क्यों लाये ? डिक—मैं समभा—मेरे दिल में यह आया कि शायद मैं कुछ तुम्हारा गुम गुलत कर सकूँ—

नैन-सुभे कुछ नहीं चाहिये-बिल्कुल कुछ नहीं!

डिक—मिस नैन, मैं एक बात कहना चाहता था।

पर क्या कहुँ कुछ कहते नहीं बनता। फिर भी

मुभे माफ़ कर दो।.. मिस नैन, मैं

तुम से माफ़ी माँगता हुँ—हाथ जोड़ के!..

मेरी मोहनी मेरी सुन्दरी—मैंने तेरा बड़ा
दिल दुखाया!

नैन--मेरा दिल दुखाया-हॉ तो फिर?

- डिक—मुभे न जाने क्या हो गया था—क्या वताऊँ ! बस वातों में आ गया—मिस नैन—वातों में आ गया!
- नैन—सचमुच डिक—तो बस तुम बातों में श्रा गये—यह क्यों ? कैसे ?
- डिक—यही हुआ—बातों में आ गया! . जब

  मैं ने तुम्हारे बाप का सुना—मेरा मतलब है कि

  जब मैं ने तुम्हारे बाप का वह सब सुना—

  तो न जाने क्या हुआ—ऐसा मालूम होता था

  कि मैं क्या बताऊँ! . . देखो ज़बान पे कांटे

  से पड़ कर रह गये हैं—आवाज नहीं निकलती!

  . मिस नैन—
- नैन—हां तो कैसा मालूम हाता था? बोलो?
- डिक—ऐसा मालूम होता था जैसे तुम्हारे वालों की फॉसी मेरे गले में पड़ गई हो !—दम घुटा

जाता था, जी लोटा जाता था, दिल मान ही नहीं। क्या कहूँ! किसी तरह नहीं माना—
नैन—यस यही एक बात थी ? और तो कोई नहीं ।
डिक—बस यही थी मिस नैन—!

नैन—तो फिर यह जेनी कैसे पसन्द आगई?

त्रभी मेरे प्यार का मज़ा, मेरे चुम्मों की गर्मी तुम्हारे होंठो पर वाक़ी थी । [ उस के पास जा कर ] त्रभी तो हमारे दिल की धड़कन हमारे ख़ून की सनसनाहर भी कम न हुई थी—िक तुम मुभ से फिर गये! क्यों यह त्राख़िर जेनी क्यों पसन्द आई?—इस लिये कि उसके वाप को फॉसी नहीं हुई थी—क्यों ? बोलो ?

## [ ख़ामाशी ]

[ डिक अपने होंठ श्रीर गला तरकरने की कोशिश करता है। जैफ़र हलके हलके श्राता है। कुछ गुलाब के फूल बाग से चुन लाया है। नैन के पास जाना है] जैफ़र-पूनों का चाँद अपने पूरे जांवन पर हैगजव ढा रहा है! श्रज्ञव वहार है! '
गाप, जुगाली वन्द किये, खेतों में वैठी हैं
ख़रगांश फाड़ियों में से निकल श्राये हैंमगर ठिश्क कर रह गए हैं! . जंगल के फूलों ने श्रपने सर नीचे फुका लिये है!
सव पर ही इसका जादू चला हुश्रा है!! मेरो चाँद सो सुन्दरी यह फूल हैं, गुलाव के, तेरे वाला के लिये! .
श्रो, मेरे चाँद के दुकड़े तेरी वरावरी कोई दुनिया जहान में नहीं कर सकता।

[बढे श्रदव सं गुरुष्त देता है]
यह फूल श्रपने वालो मंसजा लां, श्रोर दुलहत
की तरह इन्हें खाल डालो।
[नैन बालो में फूल लगा लेती है और उन्हें खोल
देती है]

- नैन—[ कुछ प्रश्रिक्षाँ ले कर ] जैफ़र, यह सफ़ेद 'पत्थर के दाम—गोर के पत्थर के—[ सखती से ]— हॉ तो फिर डिक?
- डिक—मेरी कमवज़्ती—कहूँ तो क्या कहूँ ? . . वात यह थी कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मुफ से तुम से अब कुछ वास्ता नहीं रहा—गुस्सा श्रा गया था ना !
- नैन—में ने अपने वाप की बात जो तुम्हें नहीं बताई थी—इसी पर—क्यो ?

डिक-वस इसी पर-

नैन—दुनिया में डिक तीन मौक़े ऐसे होते हैं जब औरत से बोला नहीं जाता !—बड़ी प्यारो, बड़ी अनमोल घड़ियाँ ! . . एक तो, जब वह अपने प्यारे की बातें सुनती होती है—एक, जब वह श्रपने श्राप को उसकी भेंट करती है श्रौर एक, जब वह एक नन्हों सी जान की मां बनती है।.. जो उस वक्त डिक मैं कुछ कहना वाहती भी तो सब मैं पहले तुम ही मुभे रोक देते—

डिक—बात यह है कि मैं समका—मैंने जाना—िक तुम ने जान वूक कर मुक्त से बात छिपाई— मैं ने सोचा—

नैन—श्रौर श्रब तुम जेनी से भी फिर गये—क्यों डिक यह अब तुम ने जेनी को क्यों छोड़ा ? जैफ़र— [ रूपया गिनता है बजा बजा के ]

नौ--नौ

मौत के घन्टों ख़ूब बजो—ख़ूव बजो, मौत के घन्टों ख़ूब बजो !

दस-दस

उस घर जाना है वस, उस घर जाना है वस ! डिक—इस लिये कि असल में मुक्ते उस जा तिल भर भी ख़्याल नहीं। और अव—

जैफ़र-ग्यारा-ग्यारा श्रव लाद चलेगा वंजारा, श्रव लाद चलेगा वंजारा।

डिक—चुप रहा जैफ़र ! वस चुप !! नैन—हॉ—ता फिर अव क्या हुआ ?

डिक—हाथ ! मिस नैन—मेरी जान तो तुक पर जाती है—मगर जब तक तेरे नाम पर भव्या था, श्रव्या मुक्ते रोक देते ! पर अब कुछ डर—नैन—यस यही एक बात थी, या और कुछ भी? जैफ़र— [बीच में बोलता है]

वारा—वारह वारा का वजा नक्कारा,

वारा का वजा नक्कारा।

श्रव फ़िरिशते,—सुनहरे फ़िरिशते, श्रासमान से उतरते हैं ! . श्रीर शैतान भी वारह के अमल में श्रन्धेरी—श्रकेली—सड़कों पे मंडलाते हैं ! . भूत—भूत—वह देखों क़बरों के पीछे से सर उठा के भाक रहे हैं !—मार,— मार इन्हें !! श्रो, सुनहरे सवार मार—श्रपनी तेज़ चमकीली वर्छी से !—

नैन—हॉ, डिक तो बस यही एक वात थी ? श्रीर श्रसल में तुम मुभे प्यार करते हो ?

डिक—षस यहा एक बात थी। नैन मैं तुभो चाहता हूँ—मेरी तुभ पे जान जाती है!

नैन-ग्रौर मामी इस पर क्या कहेंगी ?

डिक—जहबुम में जाये वह कमबख़त—उसी ने तो यह सारी उखाड़ पञ्चाड़ की है! नैन—डिक में जानती हूँ तुम उन से क्या कह दे सकते हो।

डिक-वतात्रो, क्या कह दूँ ?

नैन—ग्रभी जाग्रो। यह थैली उनके पास लेते जाग्रो। उन से कहना कि यह ग्राप ले-लीजिये—ग्रौर मुभे जेनी के वदले में नैन से शादी करने की इजाज़त दे दीजिये।

[ डिक धक से रह जाता है। मगर थैली उठाकर हलके हलके दर्वाज़े की तरफ जाता है ]

डिक-क्यों नैन क्या यह ठीक न होगा कि हम योंही उनसे कह दें-विना-विना इस-

नैन—में पहले ही जानती थी—यह तो मै पहले ही जानती थी!

[ एक बिगुल की दूर से धीमी धीमी श्रावाज़ भाती है ]

जैफ़र-समन्दर में शोर मच रहा है-धीमे भयानक

राग उठ रहे हैं! . . जहाज़ इन रागों को , सुन कर डगमग हो रहे होंगे—खिवइये रो रहे होंगे!

नैन-- डिक ! लौटो--यहाँ श्राश्रो !! . . सुनो--कुछ लोगों ने कहा मेरे श्रव्वा ने एक भेडी मार डाली है-श्रौर भेड़ी भी ऐसी कि वूढ़ी, डांगर, वेजान—जिस विचारी के। श्रपने गले पर छूरी चलने तक की ख्वर मुश्किल से ं हुई होगी — . . फिर भी अब्वा का फाँसी हो गई--सिर्फ़ इतनी वात पर कि लोगों की जान में उन्होंने इस दिलइर, श्राख़ोर के। मार डाला था !-इसी पर-वस इसी पर उनका गला घोट कर जान निकाल ली गई और आधा शहर खडा तमाशा देखा किया !! लेकिन तुम आते हो-श्रीर एक लड्की की जी भर प्यार करके श्रपन दिल की इवस

मिटाते हो ! . . तुम उससे मेाहब्बत भरी प्यारी प्यारी वार्ते करते हो-ऐसी मीठी, ऐसी मेाहनी कि किसी लडकी का दिल इन्हें सुन कर क़ाबू में नहीं रह सकता ! . . श्रौर क्यों ? . . बस इसिलये कि एक लड़की के होंट तुम्हें अपने होंटों में लेने में बड़ा मज़ा मिलता है! ऋौर एक लड़की के मूं ह से मोहब्वत भरी वार्ते सुन कर तुम्हारा दिल ख़ुश होता है! . फिर अचानक--पक नकचढ़ी बुढ़िया की दो वातों पर तुम इसी लड़की क इन्हीं होटों का, जिन्हें तुम श्रभी चूम रहे थे, बेदर्री से कुचल डालते हो !! . . दम भर में—दस मिनट के अन्दर श्रन्दर-उसके मेाहब्बत भरे दिल की, उसके मान, जान सुख चैन, श्रौर दुनिया की सारी ्खुशियों का मिटा देते हो—मिट्टी में मिला

देते हो ! . . श्रौर उसके खाक पे तड़पते— घायल बदन को ठुकराते हो—जी भर के पैरों से रौंदते हो !! . . श्रौर फिर कुछ क़लक़ होता है तो बस इतना कि उसके .खून में तुम्हारे जूते क्यों लतपत हो गये—

[ विगुल की श्रावाज श्रोर पास श्राती जाती है ] जैफ़र—विगुल ! विगुल ! जैसे कोई रात में वोलने वाला धुग्गू जङ्गल में क़क़हे लगा रहा हो !!

नैन-फिर तुम दूसरी लड़की की तरफ़ मुड़ते हो, उसे अपनाते हो, श्रौर दुनिया के सब से बड़े सुख का उसे मज़ा चखाते हो ! . इतने ही में तुम्हें यह पता चलता है कि वह पहली लड़की इतनी बुरी नहीं है जितना उस बुढ़िया ने बताया था। नहीं-बल्कि उस में भी इस दूसरी का सा रस, इसी का सा सवाद है!!-जिस रस, जिस सवाद को तुम्हारा लोभी दिल, तुम्हारे लोभी होंट सदा ढूंढते फिरते हैं !!

. . . ऊपर से उस के पास कंचन भी है !—यही पीले पीले, गोल गोल, टुकड़े जिन से दुनिया का सब आडम्बर मिल सकता है— घर, घोड़े, मरतबा ! अब तुम इस के पास फिर कुत्ते की तरह कूं कूं करते, दुम हिलाते आते हो कि वह तुम से फिर राज़ी हो जाये!— और किसी न किसी तरह यह रुपया तुम्हारे हाथ लगे।

- डिक०—नैन तुम जो चाहो कह लो—तुम्ह हक़ है! मगर असल में मेरी तुम पर जान जाती है— मैं तुम पर मरता हूं!!
- नैन—ग्राज रात को डिक मुक्ते हर चीज़ शीशे की तरह साफ़ दिखाई दे रही है! . . मेरी नज़र सीधी—तीर की तरह तुम्हारे दिल, तुम्हारे

कलेजे के पार जा रही है! . . . मुभ से कुछ छिपा नही ! . . तुम चोरीं की वार्ते करते हो, तुम ख़ुनियों की बातें करते हो. श्रौर उन लोगों की जो श्रौरतों को बदकार बनाते हैं ! . . तुम उन्हें पापी, मुजरिम ठहराते हो! . लेकिन ग्रसली पापी, श्रसली मुज-रिम तुम हो-तुम जो लोगों के दिलों को .खून कर डालते हो! इन्हें पैरों से ऐसे कुचलते हो, मसलते हो, जैसे वह कोई कीड़े मकोड़े हों—जो चलने में तुम्हारे पाँव के नीचे श्रा जाते हैं !! . . . और फिर तुम्हारे इन सब करतूर्तों का फल किसे भोगना पड़ता है ? . . औरत को ! . . कोनो में छिप छिप कर-विलक विलक कर रोनेवाली श्रौरत को !-घायल, मोहताज, दर दर टोकरें खाने वाली श्रौरत को !— . . उस श्रौरत को जिस के पास खड़े होने का कोई रवादार नही!— जिसे सब टुकराते हैं—कुचलते हैं, जिस पर सब थूकते हैं—जैसे तुमने डिक, तुमने श्रभी मुभ पर थूका था . . हाय!—नही—कभी हरगिज़ नहीं !!—श्रो .खूबसूरत बला—श्रपनी जवानी की उमङ्गों में चूर !! श्रो !—श्रौरतों के रस चूसने वाले—श्रन्धे, लोभी !!—मै इन औरतों को तुभसे बचाऊँगी—तेरी .खुदगरज़ी से—तेरी श्रन्धी मसती से बचाऊँगी—

डिक—[ सहम जाता है। श्रोर डर के मारे ज़ोर ज़ोर से वोलता है जिस में श्रन्दर के कमरे वाले लेग सुनले'] मैंने कभी भी नहीं—अम्मा—श्रम्मा!

जैफ़र—श्रो प्रेम, तू बादशाह है ! तू शहिन्शाह है !!
नैन—मैं उन श्रीरतों को बचाऊँगी—इधर—मेरे पास
को श्रा !!

- डिक-श्ररे श्रम्मा ! श्रम्मा । [ उलटे पॉव दर्वाज़े की तरफ़ की जाता है ]
- जैफ़र—श्रावाज़ श्रा रही है !—सड़क पर से श्रा रही है !—सुनहरी टापों की श्रावाज़ !—सुनहरी टापों की श्रावाज़ !!
- नैन—वचाऊँगी—इन्हें बचाऊँगी—जीती गोर से वचाऊँगी !—घायल दिलों के दोज्ख से वचा-ऊंगी !!—मर—श्रो लोभी मर—[ छुरी भोंक देती है। वह गिर पड़ता है]
- डिक—[ ज़मीन से वेहिसी में कुछ उठ कर ] ढोल ढना-ढन वजते हें—वजते हें—वजते हें—ढोल ! [मरता है]
- जैफ़र—[ताली बजाकर] श्रो रङ्ग रूप की देवी ! तुभा में मेरे सफ़ेंद फूल का रङ्ग रूप है !!
  [एक शौर भौर ग़र्राटे की भावाज़ भाती है। जैसे समन्दर की मौज बढ़ती भा रही हों]

जैफ़र—[ चिहा कर ] आ रहा है! . . समन्दर के श्रधाह सोतों में से आ रहा है! . . समन्दर के के गिद्ध इसकी आवाज़ की सुन रहे हैं!— अपनी चोंचें चट्टानों पर तेज़ कर रहे हैं!!

[ अन्दर से लेग धवरा कर बाहर निकल स्नाते हैं ]

- भि० पा०—[दैाड़ के डिक के पास जाती है ] डिक ! डिक ! हाय यह क्या हुआ ! [चील मारती है ] श्ररे यह गृजव तो देखें। ! यह तो ख़ून में नहाया पड़ा है—भाप सी उठ रही है—
- पा०—बरान्डी—लेओ, यह वरान्डी दे दो! जल्दी करो—जल्दी! वह चला—वह चला—ख़तम भी हो गया विचारा!!
- नैन—[ पानी की श्रावाज़ का शोर बढ़ता सुनकर ] दरिया बढता आ रहा है!
- जैफ़र—ख़ूब चढ़ता आ रहा है !!

- नैन—[ हंस हंस कर ] बाढ़ आ रही !—बढ़ती आ रही है!—बढ़ती आ रही है—
- मि॰ पा॰—विल—लेश्रो—ज़रा यह रुपया तो सम्हा-लो—भाड़ में डालो इस मुई वरान्डी के।!
- लड़की—पुलीस ! पुलीस ! आरटी—पुलीस की लाना दौड के—
- नैन—[दरवाज़े की तरफ़ जाती है। पानी का शोर अब धौर ज़्यादा है] कल जालों में एक अनोखी मछली होगी—बड़ी अनोखी!—बड़ी ही अनोखी!!

## [ जाती है ]

जैफ़र—सिटियां वजाता हुआ—गीत से गाता हुआ गरजता—,गुर्राता वह आ रहा है—आ रहा है !!

. सीने के उपर से—होटों के उपर से—
श्रांखों के उपर से—पानी—पानी ! पानी ही पानी—पानी ही पानी !!

## [ बिगुल बजता है ]

मि पा०—इधर—मुफे दो !—क्या लटोरा सा लिये खड़े हो !! [थैली लेकर जब्दी जब्दी रूपया की संदूक़ में बन्द करती है]

चलो यह तो ठिकाने से पहुँचा !-- अब कहेंगे क्या लोंगों से ?

[ गाड़ी का बिगुल बहुत ज़ोर से श्रौर साफ़ साफ़ वजता है ] जैफ़र—विगुल ! बिगुल !!

[ परदा ]